सहताचरायके प्रयत्यसे ज्ञानमस्यत्र यंत्रालयमें मुद्रित ।

# विषयस्ची।

\*\*C.S. \$4.34

# भ्यम सगड

# (प्राचीन भारतवर्ष)

### प्राह्मयन

| पाद्या        | MARKET - STUDIES CALL                    | ~-                  | ***    | ٩  |
|---------------|------------------------------------------|---------------------|--------|----|
| <b>द्</b> सरा | प्रकरसा-मनुष्य भीर समाध                  | •••                 | •••    | ×  |
| ਗੰਚਧ          | प्रकरगा-राज्यकः विकास                    | •••                 | •••    |    |
| द्याया        | प्रकारगा—शतिका इतिहास                    | ,                   | •••    | ,  |
| पाँचवाँ       | प्रकारता-मध्यं सम्दशक प्रातम्भ           |                     | •••    | ,  |
| द्धरवाँ       | प्रकररा -वैदिर कान                       |                     | ***    | ₹. |
| सातवाँ        | <b>प्रकररा।—</b> उपनिषर्वेशः <b>६</b> छ  | •••                 | •••    | ś  |
| ऋाठयाँ        | प्रकरगादगलेक हात                         | •••                 | ***    | 3  |
| नर्याँ        | प्रकररा।—रामादद भीर महाभारत              | •••                 | ***    | 3  |
| दसर्वा        | प्रकरगा-सिक्ट्य भीर तस्यपीन भा           | रत                  | •••    | į  |
| म्पारहवाँ     | प्रकरगाबीट धर्नहा प्रभाव                 |                     | •••    | ×  |
| यारहर्वा      | प्रकरगा-बीद धर्नेश पवनति                 | •••                 | •••    | ¥  |
| तेरहर्यां     | प्रकरसा—चीनी यात्री                      |                     | •••    | ક  |
| चीद्रयाँ      | प्रकरगा-शत मक्नपंद समय देश               | <b>धे राजनीति</b> र | भवस्था | 3  |
| पन्द्रहवाँ    | प्रकरतारन्तामी लझ छ। मुझादिना            |                     |        | X  |
| सामहर्या      | प्रकर्तापरिचमीत्तर तीमाहे प्राह्म        | c                   |        | Ę  |
| संबद्धी       | प्रकरगादिल्लीकी सन्तवन                   | •••                 |        | ,  |
| भगरह्य        | मकरगा—पार्निक पुनस्कार                   | •••                 |        | 9  |
|               | ा प्रकर् <b>गा</b> मुस्तमान ऐतिहासिक तथा | F=44€               | •••    | 3: |
|               |                                          |                     |        |    |

| ٠. | ٠, | , |  |
|----|----|---|--|
|    |    |   |  |
|    |    |   |  |

### हितीय स्मर्ह ( राजप्रत तथा धगल शासक )

|           | <b>१क.ररा।राजप्</b> ली |            |      | ••• | ••• |
|-----------|------------------------|------------|------|-----|-----|
|           | करमा—गमभी ।            |            |      | t   | ••• |
| तीसरा प्र | करगा—सुगत्र बा         | रमाह       | •    | ••• | ••• |
| चीपा प्र  | करगा—सङ्ग्रीन          | 9इ ्       | ٠, . | ••• |     |
| पैष्या १  | <b>१५.रसा—सब</b> ्ध    | पदं पण्याः | t "- |     |     |

नदर्यो प्रकरसा — सुवत्र शासाज्यकी भवनति ... सालस्रा प्रकरसा — दश्यिति जातियोका भारतवर्षने भाना

विकास सकारत - मगडोंकी जाएति ...

HEER (C)2+-

# वृतीय खण्ड

| ( | मरा | टा स | नाम | क्य | ) |
|---|-----|------|-----|-----|---|
|   |     |      |     |     |   |

| दूसरा प्रकरशा—वनपति शिवानी        | •••     | ••  | *** | 17   |
|-----------------------------------|---------|-----|-----|------|
| तीसरा प्रकरता—गमात्री             | •••     |     |     | 47   |
| घोषा प्रकरगा—शिवाओ साहू           |         |     |     | - 13 |
| पाँचयाँ प्रकरता—शत्रीसव द्वितीय   | पेशभ    |     | ••  | _ 98 |
| स्टर्धा प्रकरता-न'कात्री वात्रीतव | मृनीय र | शवा |     | 94   |
| सात्या प्रकर्शा-मान्यगर चीया व    | रेशक    |     |     | 14   |

**₩**₩

# चतुर्थ स्वयह

### (सिक्य राज्यकी उन्मति) परिक्रा वकरणु-- विकासम्बद्धाः

| रुमय    | शकरसाऽष    | बराबन्द | 14 <b>द</b>  |        | ***     |  |
|---------|------------|---------|--------------|--------|---------|--|
| र प्रय  | प्रकरशा—मि | e, ψ    | राप्तर्ग निक | मनाद्य | त्रास्य |  |
| <u></u> |            |         | Andre        |        |         |  |

चादयाँ प्रकरशा—मैत्रर राज्यका श्रीकृत भारिमाक दलान

# पंचम खराड

# (प्रथम भाग)

# ( श्रंग्रे जोंकी बल-वृद्धि )

| _                 |                            |       |     |            |
|-------------------|----------------------------|-------|-----|------------|
|                   | दक्षियमें फांसीसी भौर भी   | पंत्र | ••• | 314        |
| दूसरा प्रकरगा     | गालमें मंद्रिज             |       | *** | 15.        |
| नीसरा प्रकरगा     | मीर वासिम                  |       | ••• | 350        |
| चाँथा प्रकर्गा    | मसर्टी तथा भन्नेजीका सैमा  | ग     |     | ₹•1        |
| पाँचवां प्रकरगा   |                            | •••   | ••• | 3,31       |
| द्धउयाँ प्रकरशा—  | रक्षियमें मेम्बोंका संगान  |       | ••• | <b>२</b> २ |
|                   | मार्ज बालींसे दार्डिजनव    | •••   | ••• | 3.80       |
| श्राठवाँ प्रकरगा- | सिक्जोरा भैमेर्ज़ींस युद्ध | ***   |     | 24         |
| नयाँ प्रकरसा-     | सिक्सोंका भन्तिम प्रदेश    | ***   |     | ₹\$        |

# ( द्वितीय भाग )

# ( श्रंग्रेजी शक्ति उन्नतिके शिखरपर )

| पहिला प्रकरगा—पूर्व घटनामौरा संस्थित पुनगलं | विचन | • • • | <b>? €</b> ∪ |
|---------------------------------------------|------|-------|--------------|
| दूसरा प्रकरगा-एवन् १६१३वा निपादी-निद्रोह    |      |       | ÷ • •        |
| तीसरा प्रकरसा~-विदोह दमन                    | •••  | •••   | र⊏ः          |
| चौथा प्रकारमावम्यनीके राज्यकी समाध्य        |      |       | 38.          |
| र्षोचयाँ प्रकरगाविटिश साम्राज्य             |      |       | ₹ €          |
| इ.ठवाँ प्रकरगावर्तमान भारतवर्ष              |      | •••   | २६           |
| शब्दानुकमिएका                               |      | ,     | 3 0          |
| इस विषयकी श्रान्य उपयोगी पुस्तक             |      |       | 3 7          |
|                                             |      |       | 27           |

बेबड अपने गुणोंकी बतबाकर अपने लिये स्तृति तथा अपने मनुष्योंमें उत्पादका मात्र उत्तक काते हैं वहाँ वे पराजित जातिकी निर्वजताओं और अवगुर्थोपर जोर रेकर उसके हरवसे बेरा मकिका भाव हटानेका प्रयान करते हैं। ' भारतेस सरकारी रक्ती नवा करनेजोंमें इस देशके इतिहासकी जो परनक पदायी जाती है जनमें इसके वासीत वा मध्यकालीत राजनीतिक एवं सामाजिक उन्कर्यका, हमारे प्रवेजीके उच्च लंक्सों. विचारों या कार्योका, अथवा उनकी येाग्यताका बहत कम उपलेख रहता है। यह राज्य है कि जातिके देविंग या कमजीरियोंको छिपानकी चेए। जिल्ला और शानिकारक है, किन्दु साधद्वी उनवर सस्पधिक होए देना, उन्हें बढ़ाकर प्रकट करता. कथवा सदमद है। यह केना भी उतनाडी जयन्य थीर व्यापतिश्वनक है। वही विचार कर केलकी प्रस्तुत प्रस्तकमें भीप्रजीके इतिहासों या उन्होंके देंगपर जिस्म गवे दिश इतिशासीमें पाये जातेवाके इस वेत्यमे बचनेकी चेश की है ।

उपयेक देवनो बात स्वानमें स्कानेम प्रश्तककी छानेक विशेषनाय समझमें था अवर्षेता । जानेत्व रहिये जिली जानेके हैं। कारण इसमें राजपूर्वा, मराहा, तथा विक्रमें के कारवाधान थीर पननका, कान्य पुस्तकों के घेंपेशा, भाषिक विकास बर्णन किया गवा है । आक्रमण करनेवाली या शामकीं अपूर्वी ब्रुखादिकी विशेष अकृत न देनेडे कारण है। एड ६६ पर महसूदके सब भागमण नहीं दिये गये हैं । शास. शिक्षती, तुगतक इत्यादि वंशोंके शामकी नया बावर, हुमार्यू, बहाँशीर इत्यादि बादशाहाँका बर्धन एक एक दी दो प्रस्तरोंमें ही समाप्त कर दिया गया है । क्षत्रेक गर्वतर बनालोंके मन्यायमें भी वही कहा जा सकता है । किन्तु राजपुनोंके साथ श्रहरुके, मरारेंके माथ बीरांगतियके, तथा मरारें। श्रीर विक्लोंके वाच कंग्रेजेंके धंवपेका, उसी प्रकार संवत १६९६ के 'मिपाडी-वित्रोह' का विशेष विवरता दिया शया है।

क्रम्तर्मे इम इतना कार कह देनी चाहते हैं कि बेलक्ट्रास प्रयुक्त नामोंमें इमने बवा-मनव कोई परिवर्षन नहीं किया है। हाँ, कहीं कहींपर कोहकों उनके चार का चवरव ने दिवे हैं । ब्रिलिन पुरुषकों प्रकाल विभाग न था. बान: समन समन्त पत्तकको पाँच शवरो धीर कुत ४३ प्रकरवाँ में बाँटनेका की प्रयान किया है, समय है बसमें कई जुटियों रह गयी हो, स्प्रोहि ऐसी भवाशामें टीक टीक विषय-विमान करना थीन इस बातका स्थान हसना कि एक प्रकरण हा सामिता-रिन दिवार नुसरे प्रकरवाम न बाने वाते, बड़ा ग्रमुविधात्रतक कार्य है। धाशा है

इतिहासके समेज विद्वान इन सब बार्डियोंके क्षिय हुगे लगा करेंगे ।

मकर्नालाल श्रीवास्त्रव ।

# प्रथम खगड

++4-7

प्राचीन भारतवर्ष

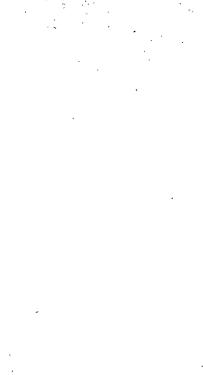

# **ार्शिभागतवर्षका इतिहास** है है

- 二班本产量如15年11

# ग्रीहरण अक्षर ।

क्यानिक विकास करिया स्थानिक प्रतिक प्रतिक प्रतिक का हिमा है। विका मैंपर अलेडे को स्पर्कत रचा बाते है, दे यह केरत कर दिनीकी पार्थ।

ुते ही शात होजारे हैं। सहयों मेंत्रियर पैडे हुए शहिके साथ हम भरीत्रकारत वह मैदे बाते कर माने हैं। जो घरणाई हम मानव संसाहके मूने कर्तुका कर माने हो हमें हैं, कुच ही चर्चोंने पर बैदे बात बनका जाता हैर जाता

B . Ine unte feming unit mur ur uer aunte fari &

क्ष बचार रिकामने रमारे ताथ पर अवार्ट थी है कि उसके बार्य कास्त्री . पूरे बह कार्रा है । पूर्वाप मेमानी सवान परनार्वे बमारे मामने प्रम प्रवार था क्रमी है मानी इस प्रनी पत्थमें रहेत इन प्रन घटनायों है प्रमान राम रहे हैं। सवासाम इक्ष्मी इस देलके अवाच इस विच तिथा देशा है । बासागण धारते " सत्य के मार्च अन्य सीवयवा चित्र देनारे सत्यने के चानी है ।

क्षत्रक का करकी सन्दर्भ के अपन्या देखनेन जात होता है कि यमश्र केंहें क्षानका का है। नहीं । के केवल वर्तवानके हैं। रहते हैं और प्रमी भी प्रमान क्षिके व बटन ही परिवित रहता है। इन में गाँवे भीगनीं सारा प्रमुख्या मुद्देश 

इतिहालको अवने वरी शिका ४५ नियतीका आग है वा समुख्यसाप्त्रही क्ष्मिक कर क्षत्रविधे कथ करने दिकार्थ देन हैं । व्यक्तिमन बीवन बीर वालै।व

क्रवनमें वर बना मारी केंद्र यह होता है, कि व्यक्तिगत श्रीवन बरूब बरमावांके प्रमाणमें वा कामा है, कुमान कवारी वरमावांमें कार का बार्ड विशेष किया क्षात्राक्षण बना बहिन होना है। वह पुन्य सपन कामारक अध्यक्तके जिल्ला स्वतन्त्रेत स्वता रहा है। सहजा प्रथमे बीचा सी कारण अब हा अना है वह अकारणी बनन गिरका समना हो जाता है, 200म र पन्ध इक्का करण बंजन वर्रकार्निय ही जाना है। सामिन्छि सीयनमें क्यां ब्रह्मां ब्रम्भ ब्रम्भ के बीर का प्राप्तिक भी प्रमुख प्रभाष मेला

at em fa se mar Sees peres ere t:

इन्हेंबर क्रमान केवन क्रम निमन निमन निमाद सम्मार नममा है। वे मिन्स to wor't to eas sman or fasen untar di un't : TUT ente mutere grant grang in unt e'n acite en feut tin te pa men som mient eine reite eine went einen al DE TE BAGE BERDA SA BEN FER ET BRAIT - SAS ERT ET mat mitt ferma s e e ein er sin i fir et fuffer eif trick and a len an to de repair of a sakeen to the mires and a cone days and a g . say once and mire mires Miles pan pa ci sea c a seu ma chu èves () eft ffft.

टमर्ट रदा करेंत बाहों के भेग्या कम में क्षती है और बह ऐसी बातियों का शिकर बन करों है, को बनी काली प्रवस्थीन क्षाये नहीं बीते। उसका उत्तव भारूरों हो उसके दिनार का स्वत्य बन जना है। इतिशासी बरनाओं का अन्ययन करके हम ने जिसम जान सकते हैं को कतियों को उसक सबनत किया करने हैं।

क्रान्य सम्मेष भी हिताम विस्तेका द्वेरच हो महता है। परि हति-क्षानक मेनक दन करिका है दिनका वह इनिक्रम निस्त रहा है तो स्वमावतः

टमहो हुनहा होनी है हि में काने प्रेडोंके कार्योके वर्धनमें पारते कामन्त्रीय उद्योके कन्द्र प्रसामित तथा त्यापासिताका मान उत्यक्त कर्म । में और ट्रिकाम बावार्के निर्मे की मर्थमाधारको तिये एक प्रहासक त्रामा मामितित हिप्में उद्देश काले वाला त्राम है । काले प्रधावने यह त्रोग है अलीव उत्तरको उत्तर कर महत है । हम्सीवे प्रशावने वालीव-केंब्रका वितास भी वह कहत है । उस्तीवे प्रशावने वालीव-

क्षत्रका (बतारा मा कर करता है। दुस्तवस पाद हातहास सुसक किसी दुसरे। अतिका के जिसका आराय भारती भेटता स्थित प्रत्या और उस अतिकी सवाको कम करता हो। तो वर इस अकारका इतिहास विस्ता है जिससे उसका प्रयोजन सिख हो। इतिहासको चटनाये एक ही होती हैं। विहासी उसके बर्ग्स करनेकी विभि सीचा या उसके असाव उसके कर देती हैं।

इतिहासके बहुतने सेन्यक उहाँ दूनरी पुल्तकोंने घटनामें की नकता करते हैं बहाँ इस सिदालकों न समसते हुए लेलनी तोका में महुक्तस कर बैदने हैं। वे महीं समसते कि किसनेसे विचारित दिन्हासके प्रशेषनकों सर्वधा बहुत हैती है, और बह बातकों कारमें उस नवकाकों समान हो जाने हैं जिससे बहु महानाही राजा कार लेला है।

व्यक्तिको उवनि मा मननि पूर्व जेवन मा मून्यु उस तथेन विशेषस्य सामित्र है, बो उसके मनन्य उपनी हैं है वह तथेन दूसका साव-वा सामा है।

इसके बन्द है। उन्हेंन वह उति सुबक्त सा बारों है। एक उन्होंने करा क्या हुए नहीं तथा सहा है। वह सुदृद फीन इस नगर है। क्या बर्देगान गार्थ- कि वह उन्नों समीप है। क्या स्माने वह तिरका सरोहा-रोग प्रभारन सामानों से पहला है। उन्नों हुया हुमा सी सूचना जाना कारा है कार्य पहुँ कि उसके मृतका नगा है। राग है फीन उन्न प्रकृति नहीं क्या सहत-

तिहास विसर्भे साधारात्या राज्यों वे वृत्यास और पुद्रीके बर्गेन गाँव जाते के इसे सर्भ में ति समस्य केता माजारक दें। बार कोई जाति या जातिस एकता सुप्तें बंबेकर कार्या साल्येक प्रकार कार्या के ते इस बक्तर वे सामान्यकी जातिक कारण बन जाते हैं। यह साजारक सम्रा-स्थान जातिक स्थोरक स्थार के । दुस्तिक सामान्यका कृत्यान जस जातिक

#### मारवर्षका इतिहास ।

इतिहास होता है। सेसहमत्त्र इसहा है। वर्षन करते हैं। सरहार प्रथम सामकृत्य इस माधान्यका सहस्त्र है जो इसकी रेचा करता है स्थयन जिसमें सामानकी तकति होने है।

मामाप्रकार वक्षान होता है।

इस माम्यन-प्रशासीक कई मिल्ल निव रूप हो सकते है। रायका प्रवच्य
मोकितवालिया प्रतिनिधियों द्वारा हो सकता है। उनकी घोरसे एक व्यक्तिमी
राजकात्रम्य कर महला है। यह व्यक्तिमा कहमाना है। यह कोतियों
राजकात्रम्य कर महला है। यह व्यक्तिमा कहमाना है। यह साम्य एक्तिमा
राजिकारिक स्पार्थ हम प्रवच्यको घरने कांग्रमों में सेता है तो यह साम्य एक्तिम राग्य ( Monvechy ) कहमाना है। यह यूपे वारत्याह सामाप्यके स्प्याह होते हैं।
द्वार्थ के जनका मुनाल ग्रातिको उन्होंने या घवनतियों प्रवट करता है। वरस्य पीरिवानि सदेश बर्गाल कांग्रित सद्ये वार्यकाह याहा यह स्था मान्य केषण है से उन्होंने साम्यनन शिवान सान्यके वार्यके रिवाम होती वार्यका मान्य केषण वह होता है कि उन्य देखाई प्रयामक वह सामा है जो जातीव जीवनकी याग होता है।

ત્કરશીપ્રધ્ય

# दृसरा प्रकरण्।

# मनुष्य और समाजः

समुख्यकी स्वात्या कई प्रकारमें की गयी है। एक तो यह है कि मनुष्य हो भैरोंने चलनेवाला प्राप्ती है। हुमते यह कि मनुष्य बार्ताखाएं करनेवाला

महभारा पाप्टोंमें भेर चीत है, परन्तु इतमे बडाइर टीक टीक लवाए यह है कि मतुष्य मामादिक प्राप्ते हैं, अर्थात उसे ममाविमें रहतेकी भाव-प्रचलता है। बर्तालाय करना भी एक मामादिक आवस्यकता है। इसोके साथ मिल जलकर रहे विना वार्तालार होना

सम्भव नहीं। समावको दूर करके चकेचे सनुष्पका विचार नहीं किया वा सकता । वह एक पुरुषको धाराधके बरेले दरव दिया जाता है तो उसका धर्ष यह है कि वह समावसे वीवित किया वाता है। कारावासके दूरवर्ग सबसे कहोर दरद एकाल केंद्र है जिसका धाराय यह है कि वह कारागृहके बीदिसीसे भी वीवित रसा जाय।

बर्तमान कालमें हमांग समान सम्बन्ध-हमारा गोक नया मसकता, हमारी महातुम्ति चार प्रेम, हमाग त्यायान्या उपकार, संचेपतः हमारे सारे साव---समाय द्वारा उपका हीते हैं । इस समय जो कुछ हमा है जो हमा समाजने हां चुछ हमारे विचार हैं, जो पृष्ठ साव हैं चीर जो कुछ हमारी रोजना है जमनाएं है सर हमारे समाजने उपका हुई हैं। जिस समावसे

इसने उत्तव होवर गिला प्रश्च की है थी। धनने धनुसव प्राप्त किये हैं वह समाज एक बहुत प्रार्थात कालके सामाजिक जीवनमें, जिसमें साहित्य कथाये और रेतियां श्वादि सम्मिलित है, उत्तव हुआ है। यदि इस कियो तिवेत बनमें उत्तव हुए रेति और वहारर ही हमागा पानत-भीपर हुआ होता तो हम कश्वि वह न होते जो हम हैं, क्योंकि सनुष्य केवल माबोका संप्रह है और ये सब भाव समाजने उपन्न होते हैं। समाजदीर हमारी समाज करानेवाला है, हमलिये उसकी रथा करना और उसे घोरी प्रजाता हमारी स्वपादिक कर्माय है। अर्थन नव्हर्सी हेसा करना और उसके हम पसाजमें रहते हैं हमें समाजके बाधनमें रहता होगा। यदि समाजने संबंधा स्वतन्त्र रहते हो हमारे लिये जारी सुला है कि हम समाजने प्रयक्त होवर कही बनमें चेत्र जाये। autarian ifenie i

विभाग मीमा सब मामाजिक होतेके उत्ताहरक प्राचीके बारत भी पासे जाते है। वृष्टियाँमें कीचा इसका एक उदाहरण है। यदि एक कीया प्रकटा जाय समया

मार दिया जाय ने संबद्ध। कीत्रे उसके साथ सहानभतिके क्षिण प्राच्ये सामा एकत्र हो जाने है। मत्रमित्रहा, चीटी तथा वह प्रशिववीम हाथी। रिक्ता 6 प्रशास्त्रण हरिल आहि सब एक होकर रहनेंसे शानन्त और सास

भन्भात्र करते हैं। क्ला पूर्णा वातींमें तो बहत उसते हैं. परन् इस बानमें बहनई। पीछे पहा हचा है। यह एक प्रकारते सबसे श्राप्ति धमामाजिक त्रीप है। वह कमी खबने साधीको सुलगे देखकर प्रमण्ड मही होता भीर मरा उसके लाथ युक्त करनेकी प्रधन रहना है।

इन सब पणुष्टी दे चान्दर गुरू प्रकारका सहयोग पात्रा जाला है। यह महचे गढ़। विद्यान ही उनको मामाजिक बनाता है । सहसी मधुमविकार मिश्वदर बारेन जिने मादा क्या नरवार करते हैं। हम बेंद्रे सरका बीर बक कार्येड क्रिये में सब अपने अपने कर्मायही शिक्ष निक विभागीमें विश्वद्र कारी हैं। उनमेरे एक में। शर्मा होनी है जी सवपर मायन करनी है। बुद्ध बर्ग्न उलाई करनेश काम कार्ना हैं, कृत कृत्रोंने मधु गुरुत करनी हैं, कृद शत्रुहे साथ युव करने हैं चौर कुलू संवरका काम यापने उत्तर अपनी है। व्यक्तियों ही और वही इना है, हाची चौर हरिना वहें वह समझायोंने वनोंने विवरते हैं चौर सदनी भिन्न धिक क्षेत्रियाँ कताहर कार्यत कार्यत क्षेत्रसका साधन कार्य है।

सनुर्वोक्षे संबर्धन यह सहयोग है। प्रकारका है । सनुर्य अब चर्या जारीश्तक क्षप्रवास के बचा बारास करता ह तब प्राय: पेथी दशाधीमें मगदायोंकी बकति हवा काना है अने शत्रवासियह करना पहना है थी। निकट वासियों के

41-24

महत्राम हा बहराका साम इस बहारक मुद्रा करने परशे जनकी जनकी जानमध्या है २२ सम्बद्धि है इस बहारक संवासमें जिस बहारका सहस्रोत जलक इ'न है इसे मामीरक सहयोगका नाम देना चाहिये।

माजवयमध्य चर्मान, यात्र चीत प्रवीत प्रयोग है कि वे अन्तेक समय बृद्ध करनेका संपर रहे, भारत अध्यक्षकी माणका पास्त करते रहे चीर क्षांत का द्वान सामका समनावका साम चर्न बार कर । समका वन क्षाप्त स्वीक्षत्राक महत्त्र चक्रता है। जित्र समुदार्थीम यह सामहिक सरयोग कारिक दर होता है वे बूबर समुद्रका परार्थित बर्रक संपर्त प्रान्तर विकास सेते हैं। मानास्त्रतः इय सामानेक मद्रशामकः मीत्रपन है। राजाधान्ता शाव स्थापित होता है। इय बदार केंद्र सामायसम्बद्धाः विकास स्थानियां स्थानियों है। एमी प्रानियों हो रूप्तांत्रक पक्ष वर्गनमन् महिमानी रोगा रे कें र उनका काम मता नुसरीयर 3 548 646 874 884 Brat ter f 1

यदि कोई मानव जाति ऐसी द्रशामें है। तिसमें उसे समीपस्य जातिके साथ युद्धका भद न हों। तो उसकी युद्ध नहीं करना परता (२) शुप स्टवीम और न युद्धकी तैयारी करनी पर्नी है। उनका परस्पर सहयोग स्वक्षीय सामके लिये होता है। उनके मदस्य अपने कर्नद्योको भित्त भिन्न कार्मोमें विभव कर खेते हैं। वे अपना र काम पूरा करके दूसरीं की सुक्ष देंगे हैं जिपके पदलें में दूसरीं की शिर्म उनके मुख मिलता है। एक पुरूष कृषिका साम करके भान्य उपनत करना है, दूसा! सीहकारका काम करके उनके लिये क्षण सम्में की निर्माण करना है। इस मकारके महयोगका सामिन कर देवा साम और सुख है। एक्से प्रकारक महयोगका स्वयं मारे परिवार स्थाया जातिको मासुराधिक साम पहुंचना है भीर इस मामुराधिक लामके परिणाममें सदस्योंको भी मुख शीर सामें प्राप्त होता है। पूर्वीय देशोमें ऐसे देश है जिनमें मामाभिक-उन्नतिका याभा उसरे प्रकारका महयोग है

हरिबर्य(यूरोप)की सगमग सगन्त जानियां सामिरक-सहयोगमे उच्चत हुई हैं इसिबर्य उनमें सामिरक पृक्षता कीर यल मधिक होता है। तुमरे प्रकारका सहयोग प्रत्युचम है परन्यु वह नभी नक लाभदायक होता है जब तक चन्त्र जातियोंसे सुकायला ने पढ़े। सामिरक सहयोग बाली जातियां घषिक संगठित होती हैं कीर वे चल्प संगठित जातियोंपर राज्य करती हैं।

समाजकी अखिल उसेनी सामगायिक है जिसके धन्द्र रहकर मन्ध्य उत्ति करता है। समाजमे पृथक् बरेले पुरुषकी कोई सत्ता नहीं है और न यह भलग रहका उर्जत ही का मकता है। यह उर्जातका प्रम समवायी द्शामें एक वर्णने दूसरे वर्णकी पहुंचता चला शाता समालको उत्तवि मानवादिन है। हम धर्यमें हमारी सब उद्योत समावात ही होती है। हमारी मस्तिष्क तथा विद्या सम्बन्धी उद्यति शारी हेक तथा नितिकः पारिवारिक तथा सांमारिकः, मय प्रकारकः उन्नति समष्टिक्षमें हुई है । एक स्पति उत्पत्त होना है, वह भपना काम करके भपना भाग समाममें होड़ प्राता है। इस प्रकार छारा समाज भिन्न २ व्यक्तियों के कियाँने बदना है। प्रत्येक सत्ताका नाम चेतन पदार्थ है । कुछ भी एक चेतन पदार्थ (झारीनिज्म) है । विदीप प्रकारकी परिस्थितियाति सह चेनन पदार्थ ( श्रीरमेतिइस ) उत्तित करता है भीर श्रवन श्चित्त्वको दर करना है। दूसरी परिस्थितियों में श्वाकर उमका शक्तित्व निवेल हो जाता है। समाजका जीवन विशेष नियमीका श्रानुमार करता है। इतिहासके श्चरयनसे उन नियमोंका । लगाया जना है सार इनमें राजनीतिक पिदान्त निधित किये जाते हैं।

वर्तका विचार माध्यक था ।

साधारवानः मनुष्य प्राचेत भी क्यां एक विचारके वाणीन क्यांति हो।

साहि। मनुष्य प्राचः चाणांक प्रावद्यक्रणांगि उदर नहीं जा कहो। हिन्तु

कर कोई मामात दकत होता हुए चा पाणिक वारत्यक्तामाँ।

समादमें दिवारः अवर्थात् भूष्य चीर सम्मानकी कामनाचे मुनित पाना है तह कोई

हिरीनदी गानन्ता न कोई साथ विचार उनके मन्द्रक्षण उस्ता भेता है। बहुतमे

हो जाता है। हुनका बार उद्याव पुरानन कामने रोम था। मन्द्रन काममे हेनेवाद

सादेर बार हुना है। आपने कामने एकनाच विचार रह मन्द्रि । वहां उनका प्राने हैं।

सादेर बार हुना है। आपने विचार साथ साथ साथ साथ कामने हिन्तु

चारल नियम तो यह है कि अन्यंक विधार समाजम काम करता हुया उसको एक सीमाकी चीर से जाताई एक पण उन्तन हो जाताई, दूसरा एक निर्वेश हो जाता है। इससे खबायनन चीर माराका बीज पाय जाता है।

नियम भटन देंति है भारतवर्षमें पश्मापैनिडाका विचार प्रश्न हो। जानेने बहाँकी जनताके भान्द्र राजनीनिक कार्योने प्रशा उपस हो गर्या।

परिस्तान यह हुआ कि पत्रियोंकों संख्या अध्यक्त होगयी और शेष अनता पीरवर्दान पुरुषोका समृद्द चन गयी। परमार्थनिष्टाके अनुचित्र प्रचारने देशका नाल कर दाला।

जब रोमने सथारों सरना राज्य बड़ाया तो रोमन लोग धनाड ताके सिसरपर जा पहुंचे। फलता उनमें विषयाति स्थार कालरबड़ा मारा स्थित हो गया जितने रोमन राज्यति जह सौराओं कर हो। कोई विचार केमा हो परित्र स्थार उसस वर्षों न हो सौसामनपर पहुंच कर यह नाजका हारण बन जाता है। प्रश्नेक गुणमें भी सच्चतनका बीज विद्यासन बहुता है। राज्यनिर्माना लोग इस क्यारननको स्थनी सुदिमचा सीर साम्यानीसे स्थीता कर सकते हैं, परनु उससे सदेशके दियं यह नहीं सकते, तैये कि सहिराके व्यवनमें केसा सुक्षा मनुष्य सपने सारीको लोगला होनेसे रोक नहीं सकता।



## तीसरा प्रकरण।

+15753 6575++

### राज्यका विकास ।

सःघारणतः श्रातीयतामें ये पाँच बातें संगुक्त है। (१) देश (२) धर्म (१) भाषा (४) हतिदास ,४) राजनीतिकर्णकता। ये पांचों क्रयवा उनमेंने कुक्क विसमान होनेसे जातीयना यनती है। यह क्षावरयक नहीं कि ये पांची ही यानीयनोके निष्ट विद्यमान हों। ऐसा भी हो सकता है कि जहां उनमेंसे एक ही बलवान् रीतियर विद्यमान हो वहां भी एक जानीयताका

सम्बन्ध उपस हो जाप।

प्रायः लीत हम कर कह देते हैं कि भीगोलिक सीमा जातीयताका कारण किसे बन करती है। परन्तु यह बात साथ है कि मनुष्यका धरने पर्वेती, निर्वेत दिशासा भीगोनिक वृष्टी चीर फूलों चाहिने स्वाभाविक प्रेम होनेके कारण उसमें मांगा। जातीयताका भाव उत्पक्त होजाता है।

धर्मका विरोध जातिको स्विष्टित कर देना है जैसा कि भारतवर्षम सार्थ और मुश्कमान । कभी कभी धर्म-विरोध होनेपर भी जातीयता बनी रहती हैं। जब सोशहबी शतान्त्रीके बन्तमें रेपनने इंग्लैण्डपर

पनहां नमानना धार्मिक विरोधके कारण धाक्रमण किया तो इंग्लेग्डके रोमन कैथोलिक धर्चके माननेवाले भी धर्मने सहधर्मी स्पेनके

धाकामकोक विरुद्ध धर्पने देशके रक्ष्णार्थ लड्डने रहे । धर्मका एक होना मुझल-मानोमं शति टट सम्बन्ध स्थापित करता है क्लिन हरिवर्ष( यूरोप ) ईमाई होनेके श्रतिरिष्ट किननी ही भिन्न भिन्न जातियोंमें विभक्त है।

तमंनी भीर इंकियडके युद्धें भागीकाकी सहानुभूति स्वभावतः भीर्म्नाके साथ थी। सायवें यहके अन्दर जातीयताका नाश करके किये भीरकस्थानने वहीं ही भाषाका नाश करके भीरक भाषाको उसके स्थानमें प्रचलित भाषा के किया। जर्मनीन प्रांतिक कुछ प्राप्त वीतकर यहाँसे फ्रेड्य होना। भाषाका शस्तिक मिटानेकी चेटा की। इस सम्बन्धें एक मनीहर घटनाका उन्हें सकरता श्रानुधित न होगा। एक फ्रेंच कन्य किस पाठशालाको देशा गीर वे उस कन्यापर वहीं असम्बन्ध है। कन्याने वत्ते प्रधानां की कि 'इसारी

पाठणालामें अमेनके स्थानमें फ्रेंच भाषामें पदाई हो।' ऋतु । आषाकी विभिक्त होनेपर भी कहीं कहीं राष्ट्रीयता देशनेमें खाती है । स्विद्वर्गेलेट और साहित्यां भाषामें विभिन्न होनेपर भी एक जानीयता पायी कार्मी है ।

जातीयताका एक और भी चिन्ह है। अपनी पुरातन अने।हियों और महामाओं के साथ हमारा स्नेह हमारे रक्तम पाया जाता है। जब हमारे किस

महापुहरकी बीरता और साहसका वर्णन हमारे सामने किय प्राचीन विदानका जाता है तो हमोमेंस प्राचकि हन्यमें एक प्रकारका आन्हार पर होना बत्यन्न हो जाता है। हमारे हन्योंमें एक है। प्रकारका गरि

उत्पन्न हो जानी है । इस गतिका उत्पन्न होना ही जानीयनाह

भाव कहनाता है। जिननी प्रवक्त तथे होगी उतनी हो इह जातीव्यत समस्व व्यक्ति। जिन सानियों के मावीन हिन्दासका कुछ पातान नहीं होता, उनके अन्दर्भ वह भाव कान नहीं करता। किसी जातिक भाववा बनहीं का सोने पहरू पर जिये वर्गी जाती है कि उसका प्रार्थान हतिहास न केवल उत्तर पत्रद कर दिग जाव, प्रवृत मर्गेष्ठ नए कर दिश जाव। यदि सागिक प्रमृदर साम माँह स्व दे सामोंकी प्रमृत न होती हो महत्वमानी आहम्माके समय उनके जानीव्याकी समानिय हो मावे होती। जब यवनोंके साकामण हुए तो इन दो नमानित दिशके सामान प्रार्थोंसे युक्तभावकी सानित उनका को। उनका सेम भीत मतिका ही हम सामिक जानीवन-निह थी। या प्रिकृतिक किसी के नाम स्वामानक कर ते हैं दे

उनको निकास देना जानिको साम्मा निकास कर उसे निर्माण बना देना है। उनके मेनमें द्रीमार्कियमकर स्थान स्थानदर जानिको स्थाके जिमे स्थाक जिल्ला की, सुन्ये उनकी पूजा हैरदरके समान होने खाँग। मनुरुके सारिमें खीचन गाहि होती है, निक्का काम सारीसके भीनरके

उत्पान हुए विकासको रीक करना चीर बाह्य चाकामकोंसे उसकी रहा करना है। सिम्न सिम्न सीग हैजा, प्लेग चादिक कीरालु हमपर आवम्ल

मनेन राज्य जाता काले हैं, हमारी जीवनगाँत जनका सामना करती है। जिनकी बतारा जिल्ह गण मात्र पिंच होती है के सानेटमें जनकर माथ स्थाग करते हैं। जातित चक्ता है प्यांत मित्र होती है के सानेटमें जनकर माथा जाता करते हैं। मही हो महत्त्व । शानियों के सानेट साता है। उत्तर

'बाहुबत'' होता है। राजा हो जातीय जिरीस्के जीतेरी विकास सीर बंद्ध पाल महीसे बनकी रणा लगा है । तावे हो सब प्राप्ति वृद्धसारको हुन सकता है। उनके विधासान महत्त्रपत का मिलिको बचता कि पीर बाढ़ बनते ने हो जातेश्वर हुन पिनहीं होती, को पुत्र उत्पन्न करना है। वैदि परी न रहे नो जाति गते न तत्र हुन होस्त सामको प्राप्त हो जाति है। विदि परी न रहे नो जाति गते न तत्र हुन होस्त सामको प्राप्त हो जाति है। रपेरीक बनोक कारेरसी मारी मारिक गिर गर्पः । कारतम्य ही बाबीय-मुख्ताको समारोत प्रकट करता है ।

अप शर्म प्रश्ना हो तो भी उनका प्रश्ना युग प्रयम स्वतन्त्र होना, हमते जार्न म प्राचारण पड़ा प्रभाव आसता है। हरवर्ष कोम्मरने हम यानकी गर्मेबरण की यो। उसने देखा कि समय हरिवर्षाय (यूरोपीयन) गणा अस्तर प्राचिमी कई ऐसी हैं विनक्षे बाचार-विचार बायो-तिको राज्यका प्रभाव प्राप्त हो गये हैं। उर्जे मिषक सुद्र बोलनेकी पाइत हो गयी है। कई जातियोंसे युम करद बार सीवना पार्य जाती है। इसके विदरीत दूसरे जातियोंसे ग्रास्तान, निर्मयना पार्यि गुरू पार्य बाते

विस जावित बोर्ट् माथियाय नहीं उसकी कोई साना नहीं, हसक्रिये साथियायहा समस्मा बहा म सरवर्ष है। पाना प्रान्त नी वह है कि छाथियायहा साथिया कीम हुमा । मेंदुन्याका गुरुवात है। कि स्थान्य दृशासे याध्यादन थान परिवार सीजनगरेका,में परवर्ग पुत्र किया बाने हैं। उस हो। हुमा सुद्धीमें की वर्षण गुरुवायना हिमाना है। वह नेता पन प्रान्ता है। उसके विदे बनायब बताबा दसके विकास सी बार्योग्य

सबको समस्य दिकाण जाण है। भेग भे है ऐसे पुरान मरदार भी र राज्या बन जाते हैं। बुमय गाण्य ( Platestrabul (6) ) उद्याद गढ़ है जाण बिन में बुमयित बुजके सभी व्यक्तियोग्य गामन बरणा है । उसे उसे बुस बागा जाणा है । रहे नो बहु बीडवरका मर भारय बरणा जार है भी र सुबर दिसी उपका निरोमीत को जाणा है जामके दार्गीनक सभी ने सीवान बरी है। सामानिय प्रण् का सन प्रकार

क्षापात होगे तह सप्त न महान बंगाता। सामान्य होएं के प्राप्त प्राप्त (क्ष्मा क्षिम्मे हमने बहुदा कि संसुन्दकी सार्गास्थ्य स्थाप सहस्या स्वेतात श्रवान्याये सरक्षी थी। श्रीमेत दार्शनिक होंबून थीर खोंकका निदान्त है कि प्रका श्रीर राजा श्रीमों एक एक ह्यारेक मित मिताना स्कर हते हैं। होंबून सी यह वहना है कि जान एकबार श्रवना जातन राजाके हायमें देवर चुनः नहीं से मनती। श्रीक्का मन है कि राजा की श्रवनी मिताना एगी न करे सी प्रजा भी खपने दिये हुए श्रव्यक्त चुनः काँडा से सकती है।

कूलपुंतके लोग सीधे थे । वे फूट बोलना नहीं जानते थे । कोई किभीकी पीड़ा नहीं देता था। उसों उदों जन-संख्या बढ़नी धादक्त हुई, त्यों रयों लोगोंने

कोभ बढ़ने लगा। वनमें पारश्रारेक क्याँड शारम हुए। लेग महामारतः। श्रापना दुनिक हिकर प्रमापिनेक समील पत्रे वन्होंने क्याने दुन्ये निकान की पत्रे सुनायी। प्रमापिनेक क्हा इसका एक है। उपाप है। यह यह दि कि सुन लोग क्यानिक हुन स्वास्त्र के

काशका तुम पावन करें। चीर वह दुन्तरारि रहात है। उन्हों करोंके वित्य तुम करता पुम पावन करें। चीर वह तुमरारि रहात है। उन्हों करोंके वित्य तुम करता मुद्र करत

एमम स्पार्टी साहि नगरोंक निवामी प्रायः एकत्र डोकर स्वयं कार्योकां निर्णय किया करते से जन नगरोकां राज्य प्रजातत क्षात्र कार्याक क्षात्र किन्तरे साहित स्व नोगोंके हात्रमें हो। ये प्रवान कार्य प्रवानिक क्षियं प्रशानिक प्रपानन नुनानी कार रोमसी त्रशानच स्वते से। उन्होंने किसीको भी राज्य न नगराका जन नगरोका रिवामने साहित साहित किसीको भी राज्य न नगराका साहित साहित साहित किसीको भी राज्य नहाना सा स्वीद वन नगरोंने सी यह विशि जरी स्वरुपानि सण्डला एवँक स्वन्न सकर्ने

भी जब कि बनके। जन-सदया भाजकसके नगरों के सदश अधिक न होतां। भी। जनसम्बक्ति बहुत अधिक होनेथे सोरागिका एडवा होना असम्भव हो जाता था।

रेशमधी प्रजानन्त्र रिशासन्ति अव नूसरेके साथ पुत्र करके विजयका कार्य धारम्भ किया नो युक्तिमें विजयी सादार गीन. गीन. बलवान होन करें। समय धारा जब कि वे राजा-पिश्य कवगरे। दुर्वारोके प्रचली स्वर्धाननामें सानेन प्रजानक क सारा आव जाना रहा थी। जब नूसरोकी धाराना दाम बनाया तो वे स्वय स्वयन्ते चीर विचयेणनीयोने पहुंच्या गोगिनकी प्राप्त हुए। ह्दर जर भगतमें बुढ़रे धनेशायका करना घरत्म किया उस समय वर्स कर्ट में हो हो हो नियमते थी। उनमें क्ट्री रियमिनोंने की पूर्ण महातंत्र असाही अवस्ति थी। <u>क्ट्रीस्थानेया एका मी सहय करने थे।</u> ये भगतकी हो है। सहा बुढ़ वर्षी या बादु परेलाहे हिये हुने बाते थे। यदि करेंट्री होता क्ट्रिया होता या है। प्रशादक स्थाद होता थी। ये प्रवादंत्र बुढ़का निया ही हुनी प्रवादका स्थाद राजा था। ये प्रवादंत्र

इदा वर <u>इन रावर्तींचे इतिहासके द्रीप देवते हैं</u> के राजके साथ—कां सरकारों है। करती मुनियर शामत वरते हुए याते हैं । ये ही मरहार एक प्रकारक र मह दत होते थे। यहाँ सहका में तिबादन करते छैप रावर्ते हें न्यूट दमें मिहानन पर दिवते थे। बादरपदना हीने पर बपते मेरिक साथ बेंबर राजाही महायन करने थे। राजाका निवासर माया राज्यके दुवें। कीत समीपके सम्बन्धियोंने से ही किया जाना या राजके क्रयं ग्य होनेपर जमे सिहासन परमे बडार देने थे । हरिदर्शीय(ब्रा)परे) देगोंने मण बारमें इसी न्दराहा ही राज्य या। ज्यों न हुत देगोंने बर्व । इसे मन्दिर्गे ) हा प्रकार बद्दा गया त्या है सहामाने हैं हद्द्यमें भी यह विचार बद्दा गया कि इस इंदरीय छाड़ाते ही बीगाँचा गामन बरने हैं । राजाबाँकी इस स्टिक्ट विपरीत पहले पहले इंग्लैस्टमें ब्रास्ट्रोलन प्रत्यन हुछ। । यह संबास मी हिंद गया जिसमें दनताक एक दृब राजाके दिख्या खड्ठा रहा। राजाकी प्राज्य हुई की दमें कोर्च है। गूर्व । दी दुवं परवाद क्वेंबर्ने हुनी क्वीक्प्रावेस -इहा भारे। घारहेखर टट खहा हुंडा दिनमें न देवच राहा और टम्डेंड परिवार्डा हिन्तु प्रत्येक प्रसाद्ः दुरुपका भी दथ कर दिया गया । । दम कासके द्वरतन्त्र ही वर्ष ' यूरेन ) बेल ब्रम्य पण्डाच देशीमें दिन प्रतिदेश केलीहे निकीतन रतिनिधियोका इत पार्वेनेस्टमें दरवागया और मंगदराज्यक सत्यकी सेंद पड़ें।

स्वस्थाने सम्ब्री थी। स्विम दार्शनिक हाँबून श्रीर खाँकका निवानन है कि प्रभा सीर राजा दोनों पड़ एक दूसरेक प्रति प्रतिशासक रहने हैं। हाँबून तो यह कहना है कि स्मा एक्यार स्थास शासन शासक हाथमें देकर दुन: नहीं से सकती। स्वोक्का मन है कि शासा यदि स्थानी प्रतिशा पूर्ण न करे सा प्रता भी स्थाने दिये हुए श्रावकार पता सीटा से सकती है।

कृतयुगके लोग सीचे थे। वे फूठ बीलना नहीं जानते थे। कोई किभीको पीका नहीं देता था। उपीं उर्वे जन-संख्या बहनी आदम्म हुई, स्वें स्वें लोगींमें जोम बहने लगा। वनमें पाहस्परिक मनके साहम्म हुए। लोग

क्षेम बढ़ने क्षाना । उनमें पारस्परिक मनों क्षारम्म हुए । शान महाभारतका प्राथनत दुन्नित होक्दर प्रजापतिक समीच पूर्व उन्होंने प्रत्ये दुन्तर-निहान की वार्तों कह सुनायी । प्रजापतिन कहा हसका एक ही उन्नय है। वह यह है कि तुम क्षोन फ्लान्सेंग है। एक राजा जुनों, उसकी

है। बद बद है कि तुम को ग चरनेमें हैं। एक राज युने, उसके आजाजा तुम जान करों और यह गुरुरी। दश्च करें। उसके सर्वेफ विचे वृत्त अपनी खायका पूँछ नियमित मामा (पश्चात) उसकी दिया करों। हम मकर मंत्र पहला राज्य बनावा गया। उसने नियम करावे थीर दूपर निरंहण किंगे। परिमारित मामले से राज्य मन की र

एथन्स स्पर्धा चादि नगरीके निवासी प्राय. एकत होका चपने कार्योका निर्चय किया करते थे । उन नगरीका राज्य प्रशांतन्न कहा जाता है जिनमें ग्रासन सब क्षेत्रोंके हाथमें हो । वे चपना कार्य चन्नानेके लिये पदाधिका

प्ररापन न्यानी भीर रिपोंडा निर्वाचन किया करते से श्रीर उनकी बालक्रमने वस्कें रीमर्था मन्नानन स्वत्ते से अव्यक्ति किशी क्षा मन्नावा। उन्न नगरिके रिवायने साथ नगरिके सीमाने स्विक्त विकृत न होना था और उन नगरिके भी यह निरित्त की सबसाने मफलना युक्त चलासकी

मी जब कि उनकी जन-संदया बाजकलके नगरों के सदश खिषक न होती थी। जनमन्याके बहुत खिषक होनेसे सीगोंका एकत्र होना खसम्भव हो जाता था।

रोमकी प्रजानन्त्र रिवासनमें जब नूसरेके साथ शुद्ध करके विजयका कार्य बारस्य किया तो युद्धोंने विजयं सरदार तोना शते. यक्तवानु होने करे। समय बाया जब कि ये राजाधियात कमारे । त्वासी धवनी झंधीततार्में सामेश प्रजानजका साथ भाव आता रहा थी। जब नूसरीको चारना हाम बनाया तो वे स्वयं व्यवनी बीर दिवासेन्योगीन यवकर करोगतिको प्राप्त हुए !

इधा तब भागमें मुद्रने धर्मशायणा करना शायमांक्रणा दस सम्म वर्त कर भी शेरो छीटी विधासने थी। उनमें पर्द विधासनीमें भी पूर्ण प्रजानेन प्रकास प्रचलित थे। । कहे स्थानींपर राजा भी शक्य कुरते थे। ने राजा वृद्य पर्या या बायु पर्यन्तके थिये चुने जाते थे । यदि बोहे नामनवर्षीः छ।देः राजा धर्यत्य होता था ते। प्रशा दसकी हटा देती था। गीत्रम एंदर रिकामने । प्रसंका पिना भी हुने। प्रकारका एक शता था। ये प्रजानंत्र रियामते बहुधा नगरी मक ही विस्तृत होती थीं। झाम बीट् हीटे होटे मगर यशीप शपनी रकाके लिये किसी राजाके श्रीधकारको मात्र केते थे, तो भी थे सबसे कार्यमें स्वतंत्र होने थे। महाभारतमें प्रायः ऐसे राजाझीका वर्णन चाता है जो चव्ने छोटे नगर समया प्रामक स्वामी। होते थे । जब ऐसे राजाके समीप कोई ऋषि धनशे। विशेष भाषा मांगने आया करता था ते। राजा न्यष्ट कह देता था कि मेरे पाम तो इतना धन नहीं है। यह धवनी बन्या परिपक्षे दे देता था जिससे वह किसी धीर राजाकी कन्या देकर चायम्यक धन प्राप्त कर ले । पाण्डव-भाइयाँने कारवाँसे एक प्रथक नगर इन्द्रप्रस्थ सताकर खपनी राजवानी पृथक् कर ली चीर वहांपर ही राजमुग यन किया। इस यज्ञके लिये कोई विजय चादिकी चायश्यकता न थी। परस्य ग्रम

करनेवाल राजाका सबसे बदकर प्रतिष्टित होना परमावश्यक था।

सरदाराँको भ्रमा भूमिपर शासन करते हुए पाते है । ये ही सरदार एक प्रकारके शोमक यन जाने थे । यही राजाका भी नियाचन करते शीर राजपूरीकी क्युटन उसे सिंहामन पर बिठाने थे। आवश्यकता होने पर श्रपने मीनक साथ खेकर राजाकी सहायना करते थे। राजाका निर्वाचन वि.च प्रायः राजाके पुत्री चौर समीपके सम्बन्धियाँ में से ही किया जाना था राजाके श्रयाम्य होनेपर उसे विहासन परम उतार देते थे । हरिवर्षीय(परोपकें) देशोंम मध्य कालमें हमी प्रकारका ही राज्य था ज्या र हन देशोंमें चर्च धर्म मन्दिरा ) का प्रचार बद्ता गया त्या र राजाओं के हृदयमें भी यह विचार बद्रता गया कि इम ईरवरीय चालासे ही लोगांपर शासन करते हैं । राजाधाकी इस गक्रिके विपरीत पहले पहल इंग्लेस्डमें घान्दोलन प्रारम्म हुआ। एक संप्राम भी खिड् गमा जिममें जनताका एक दक्ष राजाके विरुद्ध खड़ता रहा। राजाकी पराजय हुई थीर उसे फांसी दी गयी। सी बर्च परचात फांसमें इसी अभिप्रायस वडा मारी झान्दोलर उठ घडा हुझा जिसमें न केवल राजा खार उसके परिवारका किन्तु प्रत्येक धनाद् । पुरुषका मी वध कर दिया गया । उस कालके उपरान्त ही वर्ष ( यूरोप ) धीर धन्य पारचात्य देशों में दिन प्रतिदिन लोगोंके निवीधिन प्रतिनिधियोका बल पालमेगरमें बदतागया और मंगठना मक राज्यकी नींव पड़ी।

इधर जब हम राजपूर्तिके दनिहासकी भीर देखते हैं. तो राजाके साथ - कई

जनताहुरा नियमानुसार प्रतिनिधि-निर्वाचन हुंग्क्रेसच्डकी राज्यस्यक्रमधान जनताहरा । नवसाह्यार प्रांताकोकी-निवासन हैस्केलक्की शायबावनकाक सम्यावन स्थाप है। हैर्गलवर्स से पहले प्रांताक सामाजिक कार्य कुटियान प्राप्ताक कार्य कुटियान प्राप्ताक कार्य कुटियान प्राप्ताक कार्य कुटियान प्राप्ताक कार्य कुटियान हैस्स प्राप्ताक कार्य कुटियान हैस्स प्राप्ताक कार्य कुटियान कुटियान कुटियान कार्य कुटियान क

करने लग गये । इंग्लैएड्रॉम सब प्रकारके ऋभियाम निश्चित करनेके लिये 'उपूरी , के समामद खोरोंका द्यारमे खने जाते थे। अननेकी यहाँ विचि और २ शासन में प्रयक्त होनेसे वर्तमान प्रतिनिधि-सभाई। उत्पत्ति हुई । नापश्चान राजोक साथ प्रतिनिधि सभाकी इस बात पर लड़ाई हुई कि सोगोंने कर प्रहण करनेका प्राधिकार राजाके। है या प्रतिनिधि समाको । इस सप्रामेंस प्रतिनिधि-सभाको जीत हुई । जब इंग्लैयडने खबने खिबिनिया समिशकापर विना वड़ीवालोंकी इंड्लाके के लगाना खाहा तो उन्होंने कर देनेस इन्कार कर दिया और कई वर्ष पर्यत्त युद्ध होना रहा जिसका परिवास यह हुआ कि समरीका स्वतंत्र हो गया।

धमशीकाकी कतियय रियापतान स्वतंत्र होका ग्रपना एक संघटन स्पापित किया, थीरे र रियामतीकी संस्था श्राधिक हो गयी थार वे सच्य राष्ट्रम प्रथक भगने र

ाष्यां । ११ राशानाका तत्त्वा साथक द्वा गया साथक स्वा तार्युव १ व्यक्त व्यक्त स्वा विकास क्षेत्र कार्युव हम्यू कार्यद्वारा प्रमान व वृत्वकी प्रमानिका यह निकाती गया कि महाकार्क साथिकारीक मृत्युव कार्युव के स्वा कार्युव के स्वा कार्युव के स्वा कार्युव के स्वा कार्युव के स्व कार्युव कार्युव के स्व कार्युव कार्युव के स्व कार्युव कार्युव के स्व कार्युव के स्व कार्युव कार्युव के स्व कार्युव के स्व कार्युव कार्युव के स्व कार्युव कार्युव कार्युव कार्युव कार्युव के स्व कार्युव कार्युव

रात शताब्दीमें शर्मन देश (बर्मनी) के मार्केय नामक एक व्यक्ति सान्य-वादका मचार किया । उसकी नींव इस सिद्धाननपर पड़ी कि समारमें चभी नेक

धनवान् पुरुष सब कुछ चारने ही प्रयोजनकी मिदिके शिय

स्वावाद करते हैं। त्यान उन्हें स्वाच है। ज्यान तर करते हा स्वाच है।
स्वाच करते हैं। त्यान उनहें स्वाच है।
स्वाच करते हा स्वाच है।
स्वाच करते हा स्वाच है।
स्वाच स्वाच स्वाच स्वाच करता है।
स्वाच स्वाच स्वाच स्वच स्वाच स्वच स्वाच स्वच स्वाच स्वच स्वाच स्वाच स्वाच स्वच स्वाच स्वाच स्वाच स्वाच स्वाच स्वच स्वच स्वच स्वच स्वच स्वच स्वच (थुरेप) के अमियोंने कई चेहार्य की, पर उनके द्वाधमें तकि न सामकी । वर्तमान र होता पर पह पहान का, पर उन्तर होपस साह न सासका ने पासीन युद्धका मत्रसे बद्दा परियोम क्यका श्रमाधारण परिवर्तन हुन्ना है जिसम समय शत्रनीनिक्राहि हुन्म दुवके हाथसे सामवा है। स्पारम यह सबसे वह देगका प्रमा क्ट्राइस्स् है जिसमें मान्यवादको कियान्मक रूप देनेका प्रयन्न चारन्म हुमा है।

# चौथा प्रकरण !

## जातिका इतिहास ।

जातिका इतिहास भी एक शरीरी (कारगैनियम)के जीवनका इतिहास है। जातिको उन्नीत सारस्थिक कवस्थाते होती है। उन्नीते सनन्तर स्वमावतः स्वथः पतन प्रारभ्म हो जाता है। सार्य पुरुष जिस तरह इस जीवका जातिका लेवन एक पुनर्जन्म मानते हैं उसी प्रकार जातियोंका भी स्वथःपतन हे सन्त शरीरोका जेवन है। में नया जन्म हो सकता है। इस द्शामें वे एक नया विचार

तेकर संमारमें बदना चारम्म करते हैं । हिस्सी जानिके इतिहासका श्रमिशाय यह है कि उसको उन्नीन श्रीर श्रवनीनकी

भारत्याची जीर कारयोगा समुचित अभारत्यत कर जनमे उत्तम परियास निकाले जाये । जिस तरह प्रत्येक प्रदायका प्रयद्धा अथवा वृत्ता प्रयोग किया जा सकता है उसी प्रकार आजवाल प्राय: जातिकी अवस्था भी विशेष स्पर्मे प्रकट की जाती है । अभिप्राय यह होता है कि उन अवस्थाओंसे जातीय उत्साह तथा

हीताप विभोनता वृह्मरोके प्रति पृशा उपकाकी जाय। श्ववस्थाश्रीका वर्णन श्रयने २ विचार विचारानुसार किया जाता है। खेलक जिल पश्की यथाये श्रीर स्थाययुक्त समझता है उसके लिये पटने वालोंके हृद्यों में प्रतिवा

उपन कर देश है। दूसरा सेलक उसके एसी पत्रका वर्णन कर पाटहीं के हृदयों में ष्या उत्पन्न करता है। मेड़ सीर भेड़ियेहा विचार सपना २ होना है। भेडिया तो भेडको मारकर या जाना ही सबैधा यथार्थ और उचित बतायेगा किन्तु भेड़ हम कार्यको मरामर धन्याय ही कडेगी । दार्शनिक "निटमें" ने ही पहले इस बानपर प्रकृता हाला। निरंश तम पार्यातामे पानाचा तभी उमे 'च्यमेका चारम्भ' गाँपैक एक प्रयन्त्र जिल्ला पदा । उपने जिला है कि <sup>6</sup>में चिरकावतक मोचना रहा चौर जर सभे कोई और कारण दृष्टिनोचर न हुआ तो नेने सथर्मका आरम्भ भी परमा-न्माके गिर मर दिया। "तन्परचान उमे पुक प्रजानंत्र नगरकी दुशाका विवरण पत्नेका खबनर प्राप्त हुआ। दन नगरमें दो पत्र ये एक धनी पुरुषोंका श्रीर दूसरा निर्वनोका । दोनों हा परस्वर धीर विरोध जारी रहता था । जब धनाट्योकी विजय होती याँ तो वे शुरुवीरता स्वल्यस्य सीसतामे पृत्वा इत्यादि गृत्वोको अस्या कहते ये भौर दया निर्धनता भादि गुर्शोको घलाको दृष्टिन देखते थे। जय निर्धनाकी शक्ति यह गयी तो वे दया निर्धनता आहिकी ही श्रेष्टन। दहराने लगे। इस धहनाने निष्टरेको अपने प्रश्नका यह उत्तर मिल गया कि ग्रस्छ। यथा पुरा केंग्रज मनुष्यका भएना विचार है। इस प्रकार इतिशमके लिस्तेमें लेसक माने ही विचार में प्राय: काम लेता है।

अक्षानंदा ग्रीहास ह

नव एक निति दियो प्रवाद द्वारी मानिको वाकीयां। व्योक्तर कारों दै से रिक्चर मिक्स बाम द्वारी दै दि वसतिन प्रातिका द्वारिद्वान विशेष दिवे विकास मान । जारीरर निकरी मानिक क्षेत्रक पाने गुणींको कार्यक्षक वार्य विशे बहुति नवा वार्यत मानुकाँ मान्यका अस्ति भाग पान्य वार्य दे वार्यो वे वसतिन प्रातिकी निर्वेक्षणाओं कीर कार्यकारत और देका समे बहुवाँने देश महिका मान्य

क्षण कर्मानगर तार देश उसके इस्तारे सेता प्रहिता साथ हरांचा प्रत्या कार्य है। वसमानि क्षण क्षणा सहस्य नियर समेते थिए, अन्य क्षणानेवर सरपार दिव कार्य है, यह नुसरोको को ता दिसादर उनकी क्षणीने यूमा जिल कार्य कार्य, इ.स.च.चे तेथी समा सहयोगर इस सहारका हम्प्रकार पाला करा ह पित्रमें के निवत कार्य कर्मा क्षणाने सुम्य प्रवास कर्मा क्षणाने सब सावपूर्ण रेटक यह दुर्भा कहार वे इस आर्थि मिरावे क्षणी हैं।

इ. १८ भार दर्श लेका प्रदान करना भी सेम्बर्डेड इश्वाह है । किस सावनीय १९१५ के पार्टेड के राज्य साथनास यह निष्ठ नहीं जा सकती हैं, इसका जान

हानानक प्रशास्त्री शिवा है वृत्ता अवतर्त्वा शिवा यह मालूत र पर रहरा पार नकरमा है कि व केल्प कप्रजा कि जिल्ले इस भी ने सिरे चीर

- धिय नगर इस नृत उड घरते हैं।
। तम्प नगर स्थान वह करड़ आहाससारा स्थापित होती है, ज्यी ताह क'र में हैं स्थापन देश बाइया खाडसम्पर्ध गीहा स्थापन हो सबसी है स्थापन केरियन करड़ जीए होटर तहुब उपास का गर्थ र उप ५ १९०५ हैं इस सब नदर बार्यका भी इतिहास होता है। सर र भी उससे हैं हिस सब होता हम्मा हुई हितास सामा हर्या इतिहास है, समी स्थापन स्थाम सामा-हर्य इतिहास

वर्ष रहत बन्दा कर है है है है से बह बहादि हही बहा है। हो है। कि इस्के हुन्दियं बन्दा सारका इतिहास है। इसी कहार क्रांतिगाओं तसाम कहा करमा कारत बन्दा राज बन्दे हैं है। वर्षित क्रांतिका हुन्दे हैं हुन् कारत है। इसी दक्ष है जिल्ला क्रांतिका हिन्दों से बहुँ। क्रांतिक हैंन्द्र सक् स्थानका क्रांतिका है जिल्ला क्रांतिका है कि स्थानका है।

क्ष त्वचा दात्राम्य बाजा इत बागा च वार्याका मुनामत है जिन्हों ने प्र निवचन ने च कक्षण्य साम त्वाचा चर समुकार्यक समझ ना चान बीच जाने हैं। आ बाद कीर्यन

है व कई समान्य द पात निषम न रहेता विद्यान देखारी नाम् १ १८ १८ - वे १८ जिल्ला न जायव समूत वा क्षाद करती है। का मध्य मान्त वे १८०१ - का अमून्य के हुएस्टी अमून्य व मी है। कान्य केना हुएस्टी समार्थ के हुएस्टी अमून्य व मी है। कान्य केना कान्य समार्थ के सामान्य कान्य हुएस्टी कान्य कान्य कान्य कान्य कान्य कान्य स्था वर्ष कान्य समा अस्ति कान्य कान्य कान्य हुएस्टी है जावी हुएस्ट वती हैं, इसी मोचे वाद कारी हैं, बनी बेगने बनती है और इसी कारमा मन्द्र पह वारी हैं। इसी र ऐसा भी मंतीत होगा है मानों पह बन्द हो गये। हो। इसी नांतका हरिहान वार्तिका हतिहान है। पह नांत हो। असीहा व्यवन है। हुमना हमुल नाम समनता. है। यहाँ इसका पर्मे हैं. हमीकों को बाद पर्मेका कर दिया जाता है। इसके बन्द अपका नक्त हो जानेसे वारिका नारा हो वार्ता है। सम्बन्ध कीर सभा होनों राग्द एक हो अन्तुमें निक्कों हैं। इसके कर्य समायके हैं। इस बार्तिहों सम्बन्ध समायका बीवन है। इसी सम्बन्धका हतिहास बारतका इतिहास है।

हम हेराके तीन कोर्र तो समुद्र है कीर एक कीर सबसे जबा सगनन्तर्सी पर्वत हिमालय है। उत्तर परिवमकी कोरमें पार्ग मानेका एक मार्ग है जिसमें सिन्द्र नुद्रोको पार करना पहला है। मेरी समसमें

सम्बु नहाक पर करता पहला है। सा समस्य भारत्यती होतान-विद्यालये यह नहीं इस के हुई सीमाई सेतल ही है। इर क्षण्यल-नेहते इसी नहींने इस होता की लातिक गामपर करता पर्यात प्रसाद समार्थ सुपाल जाला है। यहिले इस हेरका नाम सामाईन या कीर यहाँके रहनेवाले कार्य कहनाते थे। इनर हेरनियानी इस हेराके

हिन्तुस्ताव या हिन्तु कहने कार यह । इसकी खुन दिन इस प्रकार है। हिन्तुस्ताव या हिन्तु कहने कार यह । इसकी खुन ति इस प्रकार है। हिन्तुस्ताव और हिन्तु राज्य 'तिरख' राज्य है हो बसकी खुन ति इस यह है। होता में स्कृतात कोरों के प्रकार प्रदेशका इस देश कीर हम जातको इसे नामसे पुकार आसम हिना। और 'स' के 'ह' में परिवर्तित कर 'हिस्तु' कहना आसम हिना। आजान्तरमें इसका कर 'हिन्तु' हो गया। इसीसे 'हिरख्या' राज्य मी निकला है। आजान्तरमें इसका कर 'हिन्तु' हो गया। इसीसे 'हिरख्या' राज्य मी निकला है। मिनी वाली जो कही मदाने कर उठाकर हम पवित्र मूनिके दर्शनार्थ करते थे, 'हिन्तु' नामका उरत्तेत कही मिनी स्थाप प्रेमने करते हैं। उनमेंसे एकने हमका 'हन्तु' माम होनेका कारा यह दिया है कि यह देश गुर्योमें पर्यमाके समान है। जिम प्रकार सहस्तें तोर आकारों होने हुए भीनमको नष्ट नहीं कासकते, पण्य हों जमे तुर काला है उत्ती प्रकार हम देशने सेमारको चन्द्रसाके महरा प्रकारित कर रखा है। विदेशी सोना हिन्दु राज्यों केवत सीनोतिक नाम समसने हैं।

यह कति विसही बाइरवे लोग प्रिन्तु' वहते हैं भरते भारते भार्य कहती की। भार्य इस देशको आयोवने वहा करते थे। ऐसा भनेत होता है कि गंगाको नूमियर भार्य कतिका अधन वाल हुआ। इस देशमें गंगाकी

त्याचा अर्थे भूमि मबसे मधिक स्वयद मीर सुन्दर ममन्त्री वारी है। इस वारियो वारीनियोंमें गेमा नहीं सबसे प्रिय मीर पवित्र समन्त्री

व तक वर्गात पान पर पर पर पर मान मान पान समा गर्मा है। ऐसा प्रतित होता है कि माने लोग इसके मौत्य देश मोहित थे। इसके ग्रीमा-स्वात कमोताक बढ़ा मार्ग पुरम समाचा जाता है। मारतवाँमी सबसे बढ़ा ग्रीभंका। हथात बढ़ समामा जाता है जहांगर गोग सबसे प्राधिक सुन्तर है। उत्तर

भाषाको भारमभ कैये हुमा, यह एक और प्रश्न है। धार्मिक विचार मानने बाले तो इपका तरल बतर ने देने हैं कि भाषा भी परमात्माके यहाँसे बतकर प्रकट हुई। यह मान लेनेपर अधिक अन्येपलकी आवश्यकता नहीं

मान का पारान स्त्री। जन के जिल्ह कुत्तरा सन यह है कि भाग भी भी ने माणे मामन वार्टीन दिकाम-निद्धालके अनुतार काली कार्रे के विकास निद्धालके अनुतार काली कार्रे के विकास ने कार्यों के हम कार्यक के अनुतार वहने वार्टीक हम निर्माण कर पहुँची है। इन सनके अनुतार वहने वहने वार्टीक नामन थे। बहुन समय स्त्रीन हो गया जब कि साधारण वार्टीन विकास वर्ष समने वार्ण यानु बने। इन पानुभीका स्त्रीन अने के सकार के अर्थीन होने कार्या अर्थित स्त्रीन होने वार्टी कार्या अर्थित स्त्रीन कीर्ये कार्या कार्यों कार्यों के किया। अर्थित स्त्रीन स्त्रीन स्त्रीन स्त्रीन कार्यों कार

िये तुम्बर् अपार निहित्त होते गये । आगाही श्रवतिके साथ के जान नेत्या सी बहुनो गयी । पेता प्रतिकृत होता है कि साथा सभी भारित्यक दशामें ही यो कि इस स्वाचित्र शामाओंका इसर करार नितृत होता भारत्य हो गया । सम सामक्ष प्राप्तिक समें त्वन्युत साथा । जो सामार्थ हैरान और हरियाँ (कृत्य)के तुमोर्थ केंन्नी बेक्सानवार तृत्वाभोडी द्वारा वादाव सर्वा स्थी। सैसीटिक समेंनि

परमारमाडी जुकताका विविध विचार जनावें फैलावा और देर पूरा प्राचीन देवनाओं हो तुझाड़े विरुद्ध ऐसे बाद फैरावे कि वे अन्यता

संवार्ण नामें, जाने लो। वार्षिय नाम 'पेतार्ण' भी द्वां स्वयम इणा था। समय वान ना यह है कि इस विवासी नाम दुगार्थ मार्गार ही कामपर हुणा है भाग्य भाग्या ना कर माराको विरंश होता कि हिन्दीक परमासार्थ दिक्त के मार्गाय के मार्गाय के मार्गाय के मार्गाय के मार्ग्य के मार्ग के मार्ग्य के मार्ग्य के मार्ग्य के मार्ग्य के मार्ग्य के मार्ग के मार्ग्य क





पुनः प्रचारमे हरिवर्षेने नारी कारृति उत्तरम् हुई दिने पुननत्यात ( Retaissants ) कहते हैं, हमने वहां पुनः विदास प्रकार फैनना आरम्म हुआ ।

यह मर्चया होस्र है हि भाव करा इतिहासका जो भये किया जाता है (अयाँद इसरोंके साथ सुकारता तथा सम्रामीता वर्णने इत्यादि) उस भये<u>में भारतवर्णका</u> इ<u>तिहास नहीं</u> राषा जाता । आदीत कालमें भारोंकों कसी इस

मजोर पार्थेर रा प्रकारत एक देश न था वो इनराँने युद्ध करके मरती उन्नति ग्रीहरू करता। भारोंकी उन्नतिको अरही निरोध रेला थी। यह

निर्वय सर्वे हुवं कि भारतवर्षना कोई श्विहान है या नहीं. हमें यह जानना साहिए कि भारतवर्षने श्विहानकी कीत मी रेमा है। उस रेसाक निर्वय करने उसके अनुसार श्विहाम किया जा मकता है। यह विवार मावरपक महीं कि अन्वेश हैंगा पहले अपने आरको एक अवता सत्वातिक राष्ट्र बना से किर अपना बस हुमसीरर जनानेका पत्त की। भारतवर्षके श्विहासको यह अपाली नहीं है, न इस जातिका कभी हैमा आइसे शे मा श्विवेष नगरीमें मा शिमोष परिसित स्थानोंमें आप सजाओंकी सावधानियों अवद्या थीं, अधिक अतिशिव बननेके वह देवसे उन सजाओंमें परवार चुट भी होता था, किन्तु उनको परावित कर उनका साम अपने सावसे नहीं मिलाया गया और न कभी एक सावनीनिक मामास्य हो बनाया गया।

र्न उतिहाँ मध्यक्षका राज्य अधिकता आधानिक ही रहा है। राजाहोस सामी प्राहरींके अधीन थे। आसीमक कायके राजा ज्ञान-प्यानमें ब्राहरींसे बहुश बाहते थे। राजी समार्थे विशेष कर आधानिक विधानें

बहरेना मधिवार का निर्वय करते हैं किये ही हुआ करती थीं। उन्हें शुद्र में परमार्थित के प्रवृत्त होते हैं हुआ ने थीं, बता हमारे पान शुद्धोंने तेन विद्यान भीर अर्थ है नहीं जिस्से बर्गनान प्रशासीत हीनहास हिल्ला जा सके। अर्थ अतिक हतिहासको विशेष तेना यह है कि अस्तास्त्री तो

अभ्यासहानको तसेव क्षणक को वर्षी, तनाइवाद क्षण नक्षण के कार्यस्था ता अभ्यासहानको तसेव काफ को वर्षी, तनाइवाद क्षण नमें से एक विशेष प्रकारका इसेन कामक हुआ। क्षण अभ्यासहानके दिवाद कानेने को व्यक्तिको अभीनीत हुई है। क्षणे अभग काम किया, देशमें हो तसरें प्रवादित हुई। काको प्रास्तिक क्षणका कुलान्त इस कालिके इतिहासका अभान्त मनोहस्थक मारा है।

्र भारमने, बेरॉबे बातने ही. हम बातिबे बार भारत-शास्त्र, स्वित्र, बेर्ब कृत सह-बुने भाते हैं। बेर मन्त्रों में हन बारो बरॉबे भता महार क्वांब बताये से हैं। साहरास भने दिया रहना रहाना भीत पत करता करता बरो-बिनार १६ स्वारि हैं। स्वित्रस भने समार तथा बसरीनानी सम

बर्ग-विकास स्व इसादि हैं। अधिरका प्रते समाव तथा बर्खासीकी स्वा श्रीव कि बरता है। अध्यक्ष ममावक दुख हैं। अधिर बाहु, बैहद संव वर्ष में भीर यह पैरहें। इसने सामाविक संबंध मायक रहसा मरा हुआ या। यह विज्ञान सहस्ते बर्ग ने चला आता है। माहरों का बांग

मा। यह विभाग सहस्रो वर्ष में वहां भाग है। शाहरों का बेहां स्थान है जो महाभारत करहमें था। इसमें परिवर्षने देवें रहे हैं। शाह कर हजारों उपजातियां पायी जाती है। इन सब परिवर्गनोंकी उत्पक्तिका विवस्ता ही इस जातिका इनिहासकी।

, माहाणींकी विजयका नये यह या कि यदानास्त्रम क्षत्रिय राजा कभी विजय भारत कर द्वेतरेका येता युवा न सकें। निषय र राजाओं के राज्य सामाराच्या नगरी तक परिनिया रहते ये दूसार्थिय दूसी पूर्वपित्र कोट काल नार्तीय जीवनपर करतेकी साम्रि कभी उन्तयस न दुई और न कभी राज्योतिक

भावाव जीवनपर करतेकी साक्षि कभी उन्तर्य न हुई भीर न कभी राजनीतिक कष्णात्मानवाः प्रकृता हो उत्पारन हुई। जहाँ राजनीतिक प्रकृता नहीं होती बहु प्रभाव प्रकृतिहरे, विदोध वर कपने समीरस्थके, विरुद्ध हेक्सी क्षीत प्रतिदिन बहुती रहती है। यही हों समामाराज्ये प्रदुक्त

कारण था। विष्ठले राज्युन राजाओं में देवही मात्रा अधिक वाणी जागी है। कप्पारत सम्बन्धी विद्याप्त केताला राजाओंको कपनी इच्छाओं नवा बन्तीको स्थानी कपनेका अपसर न मिला। अन्दर हो अन्दर जनते हुए ये अपने आर्योंके साथ ही कहतेको उपन रहते थे।

हम जातिने उस कालमें विधा और ज्ञानमें उन्नति वी जब कि संगारको कस्य जातिनों असम्यावस्थामें थीं। स्वभावनः इस जातिके अन्दर एक अभियान सा

जलक हो गया। यह किसी झन्य जातिको अपने समान पर न भूठा मद नैती थी। दूसरोंको स्टेग्छ आदि शब्दोर सम्बोधिन कर उनमे किसी प्रकारका सम्बन्ध स्थापिन करना न शाहती थी। मसी तक

भाषे खोग समस्त हैं कि समुद्र पार होनेसे हमारा घर्म मध्य हो जाना है। हुमरीने किसी कारास्त सम्बन्ध न रहनेसे देशमें युक्त प्रकारका पूषकृत उत्तक हो गया। हमने पुदक्ष आपको सर्वेषा नष्ट कर दिया और जाति दिनानुदिन निर्वेत होगी गयी। जातिक भन्दर अभिमानका आय भराज मी होता है, परन्तु जब हुमरे आये बढ़ जाये सी यह मुद्रा अभिमान समाहको शिरा देना है।

शनी: २ जब वर्ण-स्वस्थामं जम्मने कर्मका स्थान से लिवा सी जानिकी प्रथा आरम्म हुईं। देशमें शास्त्र उठाने और लड़ने मिड़नेका बहुत कम काम पहता था इस लिये क्षत्रियोंने भी अपना कर्म छोड़ दिया और वे दूसरे

वा इस तिय क्षात्रयान मा अपना कम छान्। १९४१ नार क्रियां मा अपना कम छान्। १९४१ नार क्षात्रयां मा अपना कम छान्। इस क्षात्रयां क्

राजनीतिक कारों में कोई रुपि न रही। न कंशक देशके जिसे कहने वालों के संख्या गुन हो गयी प्रस्तुत साधारण पुरुषों से सिच देशके प्रवस्था सर्वधा हर गये। उन्हें इस बातकी कुछ पिन्ता न रही कि हमारा राज्य किपके हाथमें जाना है। जिसके हाथमें बात धा अनने आकर राजधानीयर भागा अधिकार जाना तिया की तक कोल हमा दिखाई उनकी प्रता वन गये।

------

# ञ्चठवाँ प्रकरण ।

- maintainin

## वैदिक काल ।

भार्यजातिके सबसे प्राचीन प्रन्य वेद हैं। आर्यजातिमें उनका मान यहां तक है कि वे अन्तिम प्रमाण और पूरियरीय ज्ञान माने गये हैं। वेद चार है, अक्, यद्धः माम और अंघर्य। आर्योका विद्याम है कि जो विद्यार्य हम वेद देश अथवा अन्य देशों में विस्तृत हुई है वे सब वेदसे ही निकली

हैं। यह बात सर्वमान्य है कि संसारके पुस्तकालयमें वेद ही मयसे माचीन मन्य हैं। जिम समय आर्य जातिमें वेदकी सत्यताकी व्याच्या तथा प्रचार हो रहा या उस समय शेष समग्र जगर अन्यकारों पड़ा हुआ था। मजुके शास्त्रमें वेदकी निन्दा करने वाला गास्तिक टहराया गया है। ऐसे भी दार्वानिक मत हैं जो ईस्वरएर विद्वास न रखते हुए भी वेदको सर्वमान्य मानते हैं। अविल जातिके अन्दर वेदकी इतनी प्रतिष्टा यह पकट करती है कि किस प्रकार एक जाति अपनी सन्यताक आदि स्थानको प्राचींसे भी अधिक प्रिय समम्बती है।

चेद ही महा है, अनः माहाण वह है जो चेदको जानता हो। चेदकी रक्षा और पालन एक चित्रोप श्रेणीका काम रहा है। यह श्रेणी ब्राह्मणीकी थी और मर्वोत्तम समझी जाती थी। आर्यजनिकी जातीयना और धर्म

माल्लांका पर साह्यलांके

मवासम् समका जाता या । जायजातका जाताया जार यम माह्मपाँके आध्ययमें चला आया है। पूर्वकालीन आर्यधर्मकी

'श्राह्मचत्त्व' भी कहते हैं। शास्त्रमें कहा है कि यदि केई आम अगिनसे भस्मीभूत हो रहा हो तो सबसे पूर्वं माह्मखको बचानेकी चेषा करनी चाहिये, क्योंकि बाह्मचके न रहनेसे शान-दीपकके शान्त हो आगेका भय है। मनुस्तृतिमें कहा है कि यह निष्ठिल संसार बाह्मखके लिए बत्त्रस किया गया है। बाह्मख सर्वोत्तम हैं, वे सबके स्वामी हैं। राजा लोग बाह्मचका हतना सत्कार करने थे कि यदि यह मंगे सिर तथा नंगे पांच जाता था तो सम्प्रण राज-सभा बढ खडी होती थी।

माह्य जाति समाजका चित्रसर हमिल्ये यी कि वह समाजकी उद्यतिका फल यी, इसकी विद्यामानता समाजके लिये आभरच थी। जैसे बालकाके डेरॉमें

्र इमशा कारण क्या है सुवर्णके कथ पामे जाते हैं उसी प्रकार समाजमें ब्राह्मण हैं। ऐसा क्यों या १ हमें भ्यानपूर्वक उस समयका निरूपण करना चाहिये जबकि प्रन्योंका प्रचार न या, जबकि इनका सुत्रण करनेके रिये कोई यंत्रालय न या. यहां तक कि कभी रिखनेकी विद्याला सी

विकास न हुआ था । मानव समाजकी उस दशाका अनुमान हम केवल विचारसे ही कर सकते हैं । उस समयके ब्राह्मणोंके मस्तिष्कर्मे विचाओंका भाण्डार था । उन्होंने वेदोंको भी अपने मस्तिष्कर्मे रखा था । थे थड़े यत्नसे योग्य शिष्पका अन्वेपण कर अपना विद्याकोप अर्थिन करते थे । उनके लिये सरलना, सपस्या और स्याग इसलिये आव-इयक थे कि वे वेदों के शानकी सत्यनाका अनुभव कर उन्हें स्मरण रखें और मागे फैटावें । मांसारिक विपर्वोंमें फैंसे रह कर उनके लिये उस शत्यकारमयी अवस्थामें ज्ञानका दीवक प्रकाशित रूप स्टब्स सर्वथा असरभव था । संसारके सब पहार्थीयर उनका केवल इसलिये अधिकार था कि वे वेसे सनस्य थे जो उन अधिकारींपर लात

मारते थे भीर उनको घणाकी दृष्टिसे देखते थे। ्षक मन नो यह है कि मानवनृष्टिके आरम्भ होते ही ईरवरने चार कांपियों इसरा वेदोंको करूर किया। हुसरे मतके अनुसार वेदोंकी सन्यना आसीमक अधियोंके मीसरफ तथा आस्मिक पवित्रनासे उत्पन्न हुई है। उनके विचार-

में इसे एक शामिक जिनार बनानेजी आवड्यकता नहीं परन्त वेशके बेरीका भारत्म

समाल संसार और आर्थजातिके लिये मान्यह निरी यही महत युक्ति यह है कि वह सन्वयही प्रथम ज्ञान-पुस्तक है। उसके आधारपर मनुष्यका भविष्य उन्नति चलती है। उसकी परे रख देना था भूठ जाना उन अवर्षियोंके अति जन्नसना होगी जिन्होंने सन्यकी स्रोत कर अनुत्यकोत्तानके सार्गपर चलाया। इस कार्यों ये बार्ने आज करके सार रहित विद्युच प्रभादिके समान ही आश्चर्यनक

प्रभीत होती भी । हैरवरने मुटिके आदिमें बेरोंको चार ऋषियों द्वारा प्रकट किया, इस मिडौत-के अनुसार तो यह आवड्यक है कि वे एक ही कालमें ईडवरकी ओरमें मक्द हुए

होंगे । हमसे वेदींका काल१९६०८५१०२१ पूर्व साना जाता है जो कि सक्रिके प्रारम्भार रामव है। इसरे मनके अनुपार इसमें कुछ वेशेश कान

इमें नहीं यह यह माना जाय कि वेहोंके क्ये भिन्न २ कालोंमें करियों को प्रकट हुए । विद्र मन्त्रों को समक्षत्रे के लिये पश्चात् कालमे करि हुए जो सन्दर्भ कहलाय, तो यह समक्षमें नहीं भाता कि क्यों वेही सन्त्रों के देखने वाले न हो सकते थे है संक्षेपतः किसी पुस्तकका सहस्य इसमें नहीं कि वह ईश्वरीय माना काब प्रत्युत हुममें है कि उमे पढ़ने और मुननेमें उमकी पवित्रता और गाँरव पढ़ने बालेके हर्पमें अध्नि हो आप । वेदाँका महत्त्व हममें है कि येदामा और माल्य भादि वर्ग-कों के कभी की प्रदेशक अभिनानकों भी नहीं मानते से बेलोंकी अपीरकेंग बहुनेगर स्थल थे।

बह बाब है कि बैदिक कालमें सन्दर्भ आचार-प्यवहार आदिकी दृष्टिमें औड भीर परित्र थे । यह सम्बन्धका समय था जिल समय बारका लेशमात्र भी न था । बोर् क्वन्दि भगने सन्ते क्या विचार भी न लाता था । व्यक्तिवार और बाद पतन जीवनदी भावत्यकताओं भीत अकटीहे बहनेसे शर्नै।र d'in mara

उत्पन्न इत्रा । जब इस इस इस इत्यादी नपाचर्या धीर सालतावा ब नाम्न बदने हैं और अपनी द्वारास मानवा करने हैं सी बार्से दीनोंसे विधिय विशेष दिकारी देश है। अध्ययं आरिकी शिक्षायें इसे इत्ये हरस्य भारतीयनीत होती है

विकास हमारे क्रियानक जीवनपर कोर्ट प्रभाव नहीं प्रत्य । जीव संस्था बारेसे

श्वादरप्रकृतार्ये बढाती हैं. इतने शास्त्रीय कामनायें उत्तरक होती है। कामनाओंने क्षवर्म और स्वभिवारमा बीज रायन होता है यो समाहर्में फैलता जाता है। इससे मानवलाति पापमें पहचर अधोगित नया अधःपननको माला होती है । इसलिये जहाँ-पर आजित इंडिंगिश अपनर मिलात है पर्श इस मीचायस्थामें चचनेके हिये एक र्यायाँ संप्राम आरम्भ हा जाता है। यहाँ मधाम शायाँ और अनायाँहा संप्राम है।

यह बदना कि बैदिस बालमें राजा पाने लाते हैं बदा कहिन है। चिरवाल पर्यंत्र समाहको विसी राजाको कारस्यरतान थी. विर भी वेटोंमें राजा शहर काना

है, पर पर इस महेंने कि परमात्मा ही हमारा एक राज

है। इस सब एसवी शालाओं वो सामें। इसके साथ दक्त चारानेचे तिचे शांन समाधाँको स्यापित बसनेका आहेता है। वे

मीन मधापे, राजसभा, प्रमेसभा गया विचासभा है । इनके पृथह पृथह वर्तस्य भी नियन विधे गये हैं।

देवमें पृथियी सुना है जियमें मातु-भूमिका मीन्दर्य, यसके पर्यता और सीद्यों-का बर्गन है। उसमें भारती भूमिसे में से बरने नथा उसका सम्मान बरनेका उपरेक्ष दिया राया है। मंडीमें ऐसी मार्थनायें भी हैं कि हमारे याहे अधिक और बरायुक्त हों । हमारी शीओंबी बृद्धि हो जियमें हमारा शरीर बलबुक और हम हट-बुट हों । इस भएते शत्रभारर विकेष प्राप्त वर सर्वे "दायादि । अच्छे शन्त्रांसे अपने शक्रां-को बहु करने जीतना धर्म समन्ता गया है। अविधीने गुणेनी बही बर्गमा की सदी है। अनुके धर्मशास्त्रमें हुन सर मिद्राम्पेंका विकास्त्रदंद बर्धन कर उनके शहरूत संदित्त कियम दिये गये हैं।

एक देर मंत्रमें यह रुपरेशा है कि पहल सद परस्य मिलें, परस्यर बालीलाव करें। इस सदये दिवार और मत एक में हीं।" यह मत्त्र दम निदसको बनाना है

जियस समाज्यों समस्य सामी श्रवति भाक्षित है। एक हुमरे

न प्राप्तिक करावतः सामग्री बहुत बहुत है कि प्राह्मण गिरारे समान है, क्षत्रिय बाहुके, बैहर इसके और शह परिके समाद है। इस संबंधे अनुमान समाह

चा बड़े भारों अर्थात् वार्टीमें विभन्त है। वार्टरवे अवयों से क्या देवर बार्टी के करीय निश्चित किरे गरे हैं। देर महाँ में जगत्ते रखते शाते महाने कर्म्यवाहर

बस बस बर्गन आपा है।

एक मत्ये यह बहा गया है कि "यह गय गर एवं ही है जिसे दिहार बहें कार्योंसे क्यार्य कार्न है।" होगोंको जुनमे प्रतियेव की साथ कोणनेको कारत है। इन बारा करने और उन्हें इसें बारेसी सरीत है। बहार्या बारेस करेकी रिका है। हार्बेड राज्येंका रहेन हैं। हार्वा राज्यिक श्रीपारेडे प्राप्ता सामान्येंका बर्गेंड बार्यान्यरहे बच्चे पारा प्रामा है। गार ए. ए. ये वाद गाएकोमें बुद्धियों बद्धानेकी आरंग है। व्यक्ति को एकविक आपार है। साधार है, मानविक समाप्ते नावार्यक दिलाकी कुए स्थित शक्त कुछ अग्य शक्ति के क्षीदान्तु देशकालये अनुसार वर्गश्राक अन्यते अन्यत्यामीये स्थाने स्तान अभी कर कर है।

मुद्राभारतके शान्तिपूर्वमें भीष्म शितासहसे यह प्रदत्त किया गया कि स किय प्रकार बने । भीष्मने - उत्तरमें कहा कि पहिला काल सलयुगका था।

समय कोई व्यक्ति मृद म बोलता था। कोई चोरी न करवा व

ग्राभारय दशा । कोई किमीको दुःख न देना या । मन्तानीत्पत्तिको छोड़

कोई स्त्री-भोगकी इच्छा न रखता था । उस समय पायका है

मात्र भी न था । उन पुरुशेंके खिये न किसी सरकारकी आवश्यकता थी, न कि

राजा की, म दण्ड की । ज्यों ६ जन-संख्या बढ़ी लोगोंकी आयदयकतायें बहु रायों और लोग दूसरोंके अधिकारोंमें इलाक्षेप करने छने । चोरी, मृत आदि प भारम्भ हुए । सब लोग हुःसिन होकर प्रजापतिके पास गये । प्रजापतिने कहा तुम अपने लिये कोई राजा बनाओं को तुम्हारी रहा। करे और अपराध तथा प करने बालाँको दण्ड दे । सञ्च सबसे पहिला राजा बनाया गया, उपने लोगाँके वि इन नियमांकी रचना की जो उनके धिमद्व धर्मशास्त्रमें पाये जाते हैं।



# सातवाँ प्रकरण्।

## उपानिपदाँका काल।

कुछ कालके बाद येदोंके आधारपर, विद्याओंके आगदार चार दंपवेद बनाये गये, अर्थाद आयुर्वेद जिसमें मारोर और उसके विकारोंका शान और चिकित्सी कतायी गयी है, पशुर्वेद जिसमें मारा बनाने और चनानेदी उदेश और माराच विद्या है, गम्पर्यवेद अर्थाद राग विद्या और कर्य वेद स्पर्यन

वद्दार कार महत्त्व विद्या है, गम्बर्वाय स्थाप् राग विद्या आर क्या वर्ष स्थान् पदार्घोता द्यान । इन उत्तवेदीमें अगर होता है कि उप समयका समाव किननी वस्त्र और दक्का अवस्थामें था। उपनेतीके साथ ही साथ वह काल

भाषा जिसमें वेहोंको समझनेके लिये माद्याप प्रत्य लिये गये।

सन्दर्भाद उपनिपर्शेका काल आया। हुम कालमें ममाजके नेता ये प्रिष थे तो बनोंमें रहते और झहा तथा आत्माके सम्यन्थमें विचार करते थे। ये प्राप्त व वगोंमें अपनी स्विप्तों सथा बालकों सहित रहते थे। ये न क्षेप्रल करितर हैं। वे न क्षेप्रल करितर हैं। वो वादाना और परमात्माके गंभीर विपर्योपर परस्तर विचार करते अत्ररप्त विकास और परमात्माके गंभीर विपर्योपर परस्तर विचार करते अत्ररप्त विकास हो होने थे। जिन विपर्योपर उनके विचार दी इं क्रिये थे वे व्यक्तिपर्शेमें दिये हुए हैं। उन विपर्योप स्वाप्त भी भाग हिनी थीं। संमारके गम्भीर रहस्पोंके सम्बन्धके अनेक विचार उनके हुद्योंमें उक्त करते थे। वन्हीं रहस्पोंके विचार करते थे। ब्रह्मांक विचार विकास करते हैं। अत्रर्भा है शालमा करा करते थे। ब्रह्मांक विचार करते विचार करते थे। वन्हीं रहस्पोंके विचार करते थे। वन्हीं रहस्पोंक विचार करते विचार

हम कालमें मामाजिक बीवन पहलेका सा सरल न रहा । देशमें माधारणनः बढ़े प्राप्त या नगर न पाये बाते ये । पर कहाँ २ नगर स्थापित होने राग गये बिनमें क्षत्रिय राजा राज्य करते थे । यदपि ये राजा संत्रिय वर्णके थे

श्रीवय राजा राज्य करते थे। यद्यपि ये राजा श्रीवय वर्णके थे सम्मानिक उन्तरित परन्तु उपनिपर्शेसे विदित होता है कि ये अपनी आस्मिक उन्नति तथा त्यागर्में बाह्यण क्रियमिके तुल्य होनेका अभिमान

करते थे। वे कहते थे कि हमारा त्याग अधिक कठिन हैं क्योंकि हम संसारसे मागते नहीं बेक्कि सांसारिक मोगोंमें भाग लेने हुए भी उनमें नहीं फंसते। वे अपनी प्रताक सुलके लिये राज्य सम्बन्धी सब कार्य करते थे और साथ ही जीवारमा तथा परमात्माक विन्तनमें भी लगे रहते थे।

ये राजा अपने अपने नगरों में सभावें करते थे जिनमें ऋषि अपने अपने आसन-पर बैठे हुए एक दूसरेसे शास्त्रार्थ करने थे। उन सभाओंसे उस समयके सामाजिक और आस्मिक जीवनका चित्र अच्छी तरह प्रकट होता है। इन राजाकोंकें समा समाओंसे आस्मा, परमास्मा, तथा सुक्ति आदि सम्मीर प्रश्नों-

पर विचार होता था । इन समाजें और इन प्रदर्शेंस स्पटत बिहित होता है कि इस जातिके महापुरुषोंकी रुचि क्यि और जा रही थी। ये सांसारिक बर्खतिकी और अधिक स्पान नहीं देते थे। उनके मस्तिष्कको सारी शक्ति आस्मिक ज्ञान प्राप्त करनेमें श्यप होती थी। राज्य करने हुणू भी राजाओंका विण वर्मा भोर लगा रहता था।

मिषिलाका जनक-राजदंग विशेष करके दूसीके लिये विज्यान वा । उनकी राज-समाजीके सम्बन्धमें कई कथायें प्रसिद्ध है जिनसे उस समयके समाजकी

बास्तियक अवस्था प्रकट होती है। एक बार शाजा अनकने एक सभा यह जाननेके लिये की कि क्या कोई पैमा जानी है जो

निधिलाके राजा सभा यह जाननेके लिये की कि क्या कोई पूँमा जानी है जो जनक . ऐसी विधि बताये जिससे क्षण भरमें ज्ञान हो जाय। सब

दिसामेंसे कपि और माझण आकर एकन हुए। इत्तेमें अध्यायक नामक एक कपि क्षा वर्गासन हुए। अध्यावक तामक एक कपि का क्षेत वनके शारीकों और ऐन कर हुंच पड़ी अध्यावक तत्माक कम में मी भूवने इत्तर का गया। मैं समकता या कि यह जानियोंकी तमा है परन्तु यह प्रशिक्त समा प्रतीत होति है क्षेत्रों के प्रमुख प्रशिक्त कप्ती ताह कर सकते हैं। वर्मते अध्यायका हुआरा कपने शारी को दिन्माकी और या

जहां नाक्षण और राजागण सब एक ही विषय अधान आसिमक ज्ञान प्राप्त करनेमें तत्पर हों वहां राजगीतिमें किमी प्रकारकी उन्नति होना अनिताय करिन या।

उस समय न तो कोई बड़ा राज्य दिलायी पड़ना या और न राजनीविक पत्र किसी एक राज्यका दूसरसे युद्ध होता था, इस लिये न कोई

राजनीति थी और न कोई राजनीतिक इतिहास। संभवनः देशकी जन-सरूपा भी भिषक न थी। वर्तमात कारुको तरह उस समय दृतिहास व्यिपद कानेताले नहीं,भाषे जाते थे। जातीय जीवनको जो तरग उस समय वह रही थी दकका अनुसब चर्मन करनेवाले पेविहासिक और ही भकाके होने हैं।

पुरातन हैरानियोंका धर्म-मन्य "यन्द्र कायेला!" एक प्रकारते वेहाँकी नक्ष्य मतीत होता है। हस्की लेक-प्रवाली सर्वमा देशी ही है। बादन और नाम भी वैसे ही आने हैं। वेहाँके कई मर्गाकी नक्ष्य हम्मानियानी है। इसके मार्थान समारथः अनिश्चिक कई मिहानीने लोज करके यह महासित किया है कि वैदिक मध्यानाक। होस करते, पविश्व अनित रहने और व्यक्षणयीत हालनेकी रीतियों प्रवाल

मनुष्पृति सारास्य कार्य जात्तर हो ला ह।

मनुष्पृति सारास्य कार्य अस्य प्राचीन चुएक है। वांसीमी चीक अख्यि
"जैकोटेट" ने अपनी पुलक 'शाईक्त हन होक्या' में यह सिद्ध किया है कि
"तैरिंग' के नियम और रीतियों सब मनुष्यृतिके नियसांको नुकल है, व्याँकि
सुदियाँने वन नियसांको सिम्प्रसे सीला और सिम्प्रके लोगोंने जात्तिका विभाग और
नियस सक्ष मनुष्पृतिसं लिए हैं।

चाइरिडयाके पुरानन लग्डहरोंने जो लेल मिले हैं वे माझण प्रमांकी रीति-पेसि सर्वेषा मिलने हैं भीर उनके देवताओं के नाम वैकिक दारोंगे लिये गये हैं। उसे ' उसो प्राचीन संपारका अन्वेषण होना जायगा लीं सी हम बातरहमका प्रपृत्तावया। कि प्राचीन बैदिक कालकी सम्पनाका पुरातन ममाप्य किना ममाच को या।

### श्राठवां प्रकरण ।

# दर्शनोंका काल ।

ह्यतिनदें के शहमें कृषि प्यान और विन्तनमें सगे रहने थे। उस कालमें कृषिपोंको संसार रहस्योंने पूर्ण प्रतीत होता था। ये इन रहस्योंको स्वीतमें दिन रात निमन रहने थे और दिस किसी तरह वे इन रहस्योंको स्वीतना दश्यों के क्षार थे। दश्योंकों काल इससे सर्वथा निक्क था। दश्येन सवाके

प्रश्तिको स्वारणा नहीं करते । यम ममय ममाव हतता बढ़ गया या कि उसमें दुःसका अस्तित्व को येगसे भागने सगा । दर्गनकार दुःसको देख कर स्वाकुल हुए और उनके हदयमें मही महत उत्तक होने सगा कि अधमें और दुःस मेमारमें क्यों हैं ! क्या यह संसार केवल दुःसके लिये बनाया गया ! इस दुःसके करानमें मनुष्य किम मकार निकृत हो सकता है !

इपितपहाँके उपान्न दिन छः बड़ी विदार्भोको नींव हाली गर्या वे ये हैं— इपोतिय, बच्च, ब्याक्स्य, निरुक्त, निक्षा नथा छन्द्र । इन छः विदार्भोको बेद्रीनकी पहुँची हो गयी । इसके भननार जो काल भाषा उसमें छः बड़े

केरण भीर करण हाँतों को बांच पही दिनको करीन बहते हैं। उनके नाम से हैंपनस्वति अपिका सेगाइग्रेंत, गीननका स्वापदार्गन, स्वापका स्वरस्वति अपिका सेगाइग्रेंत, गीननका स्वापदार्गन, स्वापका सेदालहर्गन, वैमिनिका दुवैमीमांनादर्गन, बिल्यस मॉल्यर्गन और क्यादका वैसे-पिक दर्गन। इमें स्मरण रमना चाहिये कि इस मकारके दार्गनिकोंका संस्था बहुत अपिक थी। अपिनदर्गिके अपियोंके पास कोई कोई विज्ञानु मित्य बनकर रहा करने भी दुर्गन कालके हुन आयार्थिन अपनेद विशेष आध्रम बनामे दिनमें से अपने विशेष सिक्षानाओं गिक्षा हिना बनते थे। बहुया में आध्रम पनने पित्रने सम्बद्ध होने थे। आधार्य अपने गिल्योंके समूदकों साथ निये हुए स्थान स्थान पर दिनते से जिल्मी कि बे दुस्तरेंके साथ बानकार्य करें, अपने नियं गिल्य एकत्र करें, और अपने मिद्यानों का वर्षण हैं।

वहां तक दुःसवा कारण ह दनेवा सम्मन्ध है। वहां तक लगम्मा सम्बे सब दर्गन एक हो परिणामस्य पहुंचते हैं बिन्तु उनके नाम सिष्ठ है और दुःस दूर बहर-नेके ये सिष्ठ सिम्म साधन बताते हैं। दुःसके बारणको देशान्त्र भंगारके दुःस आयावे जाममे पुकाला है। पोता हमें घडिया बहला है। सांत्र्य ना बाला इसे अधिक और न्याय बहानके नाममे पुकाला है। हमके हूर बरवेबा उदाय हानका शांत्रि, पोगाहास विकटी शुद्धि, आदि है। इन बार्योमे दुःसका मून बारा शासका है। इस बायनक बार्योक सामाजिक वीरतका भारती हार्यके हारा समागते हानको हुटि बनना छ।। लग्नन्त्र होन्स



## नवां प्रकरण ।

### रामायसा छोर महाभारत ।

दह हम महाभारतके काटतक पहुँचने हैं नो हमें समयका कुछ पता काता है, क्योंकि दुधिष्टिरके नामसे एक मंदन कोर्गोमें अवस्ति हैं। इससे इतना पना हमको काता है कि पांच सहस पर्यक्र कराना पनोत हुए के

रामायच फ्रीर महार कुरुक्षेत्रकी विशाल समस्भूमिम कीरवीं और पाण्डवींका घोर

भारतका सात पुद्र हुआ।

रानापटका काल महामाराहे कालते दुवंबा है न्यॉकि रामापएमें महामाराह-की घटनाओं कथवा नामोंदा कोई बर्गन नहीं पापा जाता । सामका काल कितना पिटले हुआ यह कहना बढ़ा कटिन हैं। सामका काल कराचित्र बहुत पहिलेखा है, क्योंकि इस समयदे समाददी अवस्था महामाराहे समावसे बहुत ही विभिन्न है। इसमें कुछ सन्देह नहीं कि सामायप्की समयदा समाव अञ्चलन और पवित्र था। महामाराहके समयमें समादका बहुत अधारतन हो कुछ था।

हेना प्रतीत होता है कि समये समयमें आर्यजाति देसके निष्ठ मिख कार्योंसे फैंट रही थी भीर रसे पन पंचर सहस्वीते युद्ध करना पहना था। सामायदाका

वृज्ञान आरम्म नया शन्तम राश्मीके माम पुदका वृज्ञान राज्यस्य भीर महा है। महाजारतके कावमें इस देशके निष्य भिक्ष प्रान्तीम बढ़े भारतक इस्त्रकों बढ़े आर्यास्य स्थापित ही चुके ये और अब उनके अन्दर आस्य-इज्ञता निष्क पुदका दीय पेराने आरम्म ही गया था। बहाँ राजायय

में केवल एक स्वां कैवेदी पारकी कामना रखती हुई प्रतीत हैं और उसे घोड़ कर कोई ऐसा स्वी-पुरुष दृष्टिगोचर नहीं होता वो उसका सहायक हो, वहां साम उसके पुत्र उसकी कामनार विद्वार देने हैं और वो रास्त्र वर्ष उनके लिये प्राप्त करना चाहती यो उसरा सान मारते हैं, वहां महाभारतके समय हुपाँचन करनी बुहतामें अवेदा नहीं है। उसका निता उसके साथ है। उसके मार्ग, सम्बन्धी, मिन्न, दुश्यासन शहति, कर्म आदि हर्दममें वैसे हो दे पहो अनिस्त्र वसने हुए दिशायी देने हैं। रामान्यके अन्तर कैवेदी समान्यती हेने वहां अनिस्त्र वसने हुए दिशायी देने हैं। रामान्यके अन्तर कैवेदी समान्यती हेने कार हुक कर्वक प्रतीत होता है। रामान्यती समान्य देने तथा हम्प्यमें दो मार्गोम विकास प्रतीत होता है। रामान्यती क्षमान देने तथा हम्प्यमें दो साम्यान होता। साम्यान सम्त्र को तथा वर्ष है क्यों हमान्य होता। सहामारतमें सीम्म, दोष्पान्यों, हमान्यां, अवक्यामा हत्यादि वो सन प्रवास सम्तर्भ सीम्म, दोष्पान्यों, हमान्यां, अवक्यामा हत्यादि वो सन प्रवास सम्तर्भ कीम्म, दोष्पान्यों, हमान्यां, अवक्यामा हत्यादि वो सन प्रवास सम्तर्भ की प्रवास तियों है सन हुए वानेने हुए और मानने हुए सी हम पुत्र सम्वापके लिये अन्तर मार्गों स्वाप्त हिस्से स्वार्त प्राप्त साम्यां, स्वार्त हमें साम्यान स्वार्त साम्यां, स्वर्त स्वार्त हमें साम्यान स्वार्त साम्यां, स्वर्त स्वर्त साम्यां, स्वर्त साम्यान स्वर्त साम्यान साम्यान स्वर्त साम्यां, स्वर्त स्वर्त साम्यान सा

विधानिस ऋषियां तसे बुटिया बनाकर रहते थे। ऋषिजोग बनों ने जाकर निवास करते थे। जंगक के सहेवाले रासम उनका बहाँ बनना नहीं बनन्द करने थे। वे स्वत्य के उनके दमार्सी लिम हालने थे। उनके बुरनकुरांदी क्रांसियां बाल रामका योजन जाने थे। ऋषि राजा दमरमके पास यह कहने के लिये कार्य कि अग्र अपना स्ट्रांसि साथ योग्य पुत्र राजनीने पुत्र करिने लिये मेर्जे। रास भीर लक्ष्याचने ऋषिक बार इंक राजने कास्ट्रसारी दावाले और उनमें

बाह्योंकी विशा भी मीली ।

इतनेमें मिथिलापुरीये जनकारे पुत्री मीनाका इस्पंतर हुआ सामने स्वयन्त्र रागीको पूर्ण करके मीनाके माथ विश्वाह किया । द्वाराय अयोध्या नगरीके राग थे, तक अयोध्यात्वासियोंने कहा कि अन राम राग्य करनेके पोग्य है। उसे पुत्रस्त्र कर्ना-कर राग्नका काम उनके अर्पेण किया जाय। राज्य प्रसक्ता पुत्रके तीयर हो गये। कैटेयरिके विलये यह, कुनूदि जरवल हुई कि रानके राज्य हो जाने पर मेरी पदर्श गोबी हो जायेगी। इस्थियेर रामको वननाम दिला कर अपने पुत्र भारका राग्यका स्थासी क्वारा चाहिये। राज्य द्वाराय आली पन्नीकी हम हुण्यको कारकार से सुध हो गये। पुल्लेपर कैटेगीने रागको सम्ब कारण बना दिया। वे राज्याद स्थाम हस बनको चर दिया लक्ष्मण और मीजा उनके स्थाय गये। रामने अपनोंसे राज्यों-से पुत्र करके उनको पराज्ञित किया। इस मकार रागने दिवासके क्षेत्र जाने हुए मससे बहे राग्यन स्टेंडके राज्य राज्य से पुत्र करके उनको भी पराज्ञित किया और

रामायणके समय परिवारमें एक पूत्रमेंके साथ पूर्ण स्तेह वाचा जाता है। शैना आगू-पंम क्ष्मण और जाराने शास्त्र विशेष द्वारीया वेबता संसारी कृष्यकर मिन्नता है। स्त्रीहा धर्म और तिन्येम दैया कि सीताने रामायणके समयको सामके लिये दर्माण कारतकी देवियोंका सामने कारते द्या है। हासाहिक कारता द्वारा एक प्रमीतन सम्येक साहतवालीका कारती होता जादिये। हासाहिक कारता देवा कि तमा साहता होते हिने दिया प्रमाणक प्राप्त होता जादिये।

सी समार्त्त कटिनतासे मिलना है। रामायणमें जो धनवासी क्या है उसमें पुत्रका धनने साता-रिलाड निर्म सी मातारिलाड असने पुत्रके लिये सेन विधिन्न प्रकारक है। खत्रा असने पुत्रके लिये सेन विधिन्न प्रकारक है। खत्रा असने अपूर्वत सातारिलाइगे वहींसी देवादे हुए याता करता था। बहु करते लिये सारीवार्त अल्लेनके लिए गया, द्वाराधने उसे एग समझ कर उत्पार वाल धन्ता दिया। राजा द्वाराध पद ह्या देन कर लाइन्त हो गये। जलका पात्र केरद वह दोनों वृद्धिके सारीय गये, जल नतके बुकाला जान हुआ तो उन्होंने सारीय जलका विधान असना विधान होने पुत्रके विधानों माना स्थान दिये।

क्षतं समय विचाइके लिये क्यवकाकी समा स्थातिल मी। कस्याको समने लिये वर चुनतेका पूर्ण किथिकार दिया जाना था। कमनी प्रतिकृतका पालन करना मार्गी के भिषेक दिया समका जाना था। 'पर्युक्त रीत बहै चिन आई, साम जाय वर चक्त न जाई।'' क्योरे रिनाकी आहाका राजन कुमने भी क्षिक सिनेत मार्ग समका भारत था। भारत अपने उथेष्ट भारताके अधिकारको मानी भौति समझते थे। प्रथम तो शमनो लीहा सानेके लिये गये, यव शम म लीटे मी सिंहामनपर बाहकी पादका रक्षकर इनके मामसे शास्त्रप्रकृत बक्ते रहे ।

लीतोंदी धार्मिक अवस्थाका अनुमान कन प्राथमोंने एगाया ला. सकता है जो भारते कीराज्याचे सरमात साथी भी । भरतने यह रायम न्यायी कि यदि रामको बन्त्रास रिल्पतेंसे क्षेत्र हाथ है तो मुक्ते वह पाप लगे जो हम बागको लगता है जिसके बाह्य-में क्लीक्लारी की, अधवा कर बीलने बाले हों, कबबा जियके राज्यमें सबसे बीडे श्रुलेदाले पुरुष हो इत्यादि । इस प्रवार जर भरत रामके पाम सर्व मां रामने इकते बहुत किये 'क्या मुझारे शाउपमें गरनाही सब सुन्ती है ! बोर्ट गेंगी मो मही ! बैटप-लीत कृषि सभा शोरधा करते हैं कि नहीं हत्यादि ।"

श्रामायल्ये. समयत्र हाथ्य रातिणंचारवी बामनासे नहीं विया जाना था । शाहरका लोध उस समय संधा। राज्य करना बेवल एक धर्म समझा जाला था।

इत्तरध राज्य स्थागनेयर क्यान थे। शाम राज्य छोडनेयर बजा

राष्ट्रीतर अस्ता आसन्द प्रबंट करते थे । भारती भी शाह्यकी कोई बामना

राजयविक्षों भीर प्रजाको अधिकार था कि राजाके सम्मुख अवनी सम्मर्ति प्रवट वर्षे । हालावी हमकी सम्मानियर चन्ता होता था । जब राम लंबत बिजव बरवे बीतावे। मीठा मादे सी एक शामका वे मीगोंकी बातें म्यतेके लिये निकते । शतोंने एवं भौबीको अपनी यंपीसे बोधिन हो बर यह बहते हुए सूला कि अन्स इसारे धरसे बाहर निवल जाओ, मैं हाम नहीं है वि इतने दिनों तब हमरीबे बाम रहते पर भी शीताको बाधिय हो होता ।" रामचन्त्रते इस बातको अपरोपर बदा शारी शारीय समका शीर ,सीताबी घरसे बाहर जागाने शेज दिया । इससे प्रश्न होता है कि तम समय राजाशीके क्रूयमें जनताकी सम्मितिका कितना कार्य का है

अलाकारत दुरिहास, सीति कीर अतेक विद्याकीका अण्डार है। अपूरे कालका बहु एक Bargeloj कर्ताव ( बिरहकोप ) है। ऐसा प्रणीत होता है कि जिस बालके यह दुस्तक लिएं। सूची हमले पहिले सदान बहुर

र्शार तथा र्या । स्वति वर सुरा या । देशके जिस्सारित कराये लया बढ़े बढ़े बाले 48" \*\*\*\* में बड़े और होते शहर स्थापित हो खुदे थे । इनसे हुई स्थापीएए करें करें कुण राज्य कर खुटे के । इन्हिन्सापुरकी गक्रामण हा कुण

क्रिके रक्षात कुर कीम राज्यु रामा हुए बहा मन्दिह रा ।

बर्ग कारामें इस कुछ ब बाया के बहें बार्ट बादावर्ग का हुई है। क्यां को राक्षा शिवरण हुए देनदी बीजनावा दर्शन विका करा है। काल, बारून्यु की दुगरना कोरिवाकोकोदा हुनामा काही हिरा हुना है। देनदे बीचन्नी बरतारे तरा बचारे प्रमारे जिता है, जिन्होंसे बई बचाएँ अल्ड्रीट में बता हुई, बब बतान प्राप्त दोनो है। सामादिक बाव के दूर है कि बूत ब्याकारण क्षेत्रीत बाह्म दुर्गावीके दिला क्या बा । सार्वाम दुवके बाल बहुँ के संबंधि की बागून बन .भर दिया । ऐसे इलोकोंका वेस्तकके विषय प्रकाशमें कोई सम्बन्ध नहीं है । वे पीछेसे प्रक्षिप्त किये गये थे। 'इस मिलावट और अल्युक्तिके हीने हुए भी इसमें फोर्ड सम्देह नहीं कि इतिहास और मीतिको यह शक्तिय प्रस्तक है।

रामायणकी व्योक्षा महाभारतमें सामाजिक श्रवस्था बहुत नीचावस्थाको प्राप्त हो चकी थी। ब्राह्मण लोग बचपि अपनी निर्धानना तथा स्मागके धनपर स्थिर थे तथारि ये अधिक सांमारिक होने जाने थे । द्वोणाचार्य दम समयके महाभारतमें मामा- आदर्श बाह्यण है। ये यह निर्धन थे। उनके अवतन्यांमा नामका किक अवस्था ' एक ही पुत्र था। जब यह बालक था तो उसने एक बार अपने सहचरोंको द्रघ पीने देखा। उसको भी पीनेकी इण्टा हुई । पिताके पास कुछ न था कि उसे दूध पिटा सके । यह किसीसे माँगता भी न धाइता था । दूसरे बाटकोंने आदा बटामें घोट कर अध्य-ध्यामाको पिछा दिया। यह उमे दुध समक्त कर प्रमञ्जागुर्वक पी कर नावने लगा। होणायार्यको अन्यन्त चोक हमा भीर उन्होंने पचालके राजा ह पदके पास कारीना निश्चय किया। राजा गुरुहुलमें उनना सहपाटी था। जब राजा सिला सो द्वीणने सिन्न कह कर सम्बोधन किया। ज्ञुपहुने कहा है बास्नण ! निर्धन भीर राजामें भटा क्या मिश्रता हो सकती है ? सुके अपना मित्र मत कही। द्रोणाचार्य शोक्रमें भर कर कीरवीं हे वहां नीकर हो गये और राजकुमारोंको शस्त्र-विधा निसाने लगे जिन्हों कि वे व पुरसे अपने अपनानका बहुला है सकें। आगे चलकर दर्योंपनको करतनोंको देखिये। यह सब कुछ अपने पिता तथा

भाइयोंकी सम्मतिने करना था । पाण्डवोंको वित्र देने या उन्हें जलाकर मरण बालनेसे बगर्दी अवता बगरे पिताकी कारमाको कुछ भी हुःस नहीं पहुँचा। फिर सुधिहरकी साधुसीनना सवा सरलनासे अर्जुचन लाभ उठा कर उमने कारसे कुथाने द्वाधा इत्याह मासुनारना तथा सर्वनाश क्यांचन काम ठंड कर उनन करना क्यांचन द्वारा पाण्डवेंका मद कुछ जीन जिया। हमसे सेरेबॉडी जानमाको कुछ भी थीया त्रहीं पहुँची। सबसे बढ़कर बान नी यह है कि भीव्य शादि महायुक्त पह सब जानने हुए भी अध्यमें के सहायक बने रहे वर्षोंकि ये राजाका सक्क साने थे। वस्तुनः इस समय समाजकी दत्ता अत्यन्त गिरी हुई थी।

समाजके गिरनेश कारण उस कालकी सीति है। सहाभारतकी सीति भापुनिक कालको नीनिसं सर्वया मिलती है। ऐसा भाग होता है कि भापुनिक कालकी नीनिका भारतम सहामारनके कालसे हुआ है। सहामा-

राजनीतिक विचार स्तामें स्थल स्थल्पर शत्रभोंके माथ बर्नांव करने और वनसे मोश प्राप्त करनेके नियम बनाये हैं। उन्हीं नियमींगर आजकण भी आवरण किया जाता है। उनहां अभिमाय यह है कि शतु शतु है, उमपर कभी

विद्शास न करना चाहिये, उससे सद्दा बचने रहना चाहिये और सद्दा ऐसा अपसर देवने रहना चाहिये जर्याह बयक शिर कुण्या जा मडे । बस कालमें सब मीन था ? जिस मनुष्यके विहद सपने स्वार्थस अपवा

द्वेचमं राजनाकी अपन रुग्य हो गयी हो वही राज समका जाना था । उस समय

एक प्रकारकी आत्मप्रसंसाकी कामना राजाभीके हृदयांमें उत्पाद हो गयी थी। सब से यहा राजा वह समनत जाता था जो राजहून यह करे और घोष सब राजा उसके यहमें उपित्वत हों। यदि कोई राजा न आवे तो यह यह समूर्ण न समका जाता था। इसका अर्थ यह था कि वह अपने आपको बड़ा समकता था। यह एक प्रकारका समसाह्यान था। प्रत्येक राजा विना कारण एक हुसरेसे, अपने निकटस्यांसे, तथा अपने भाइयोंसे इसिटिये हुँथ करने स्ना कि जिसमें उनका मान उससे न बड़ जाय। यही हुँथकी अनिन थी जो दुर्योधनके हुद्यमें ध्यक रहींथी।

युधिष्टितने वय राज्य सम्माल लिया तो मे राजमूच पत्तकी धुनमें लगे। एक दिन सभा लगी यी कि नारद ऋषि, जो सब विद्याओंमें निपुण थे, ऋषियोंको साथ लिये हुए आये। उन्होंने युधिष्टिरको इस प्रकारका उपदेश

नहाभारतको नीतिके किया । "आपका खजाना तो भरापूरा है या नहीं ? आपका नियम मन धर्ममें आनन्द लेता है या नहीं ? आप अपने और शत्रुके

यलका प्यान रखने हैं या नहीं ? आप हिपिकी चुदि, ध्यापारकी गृदि, दुर्ग-निर्माण, पुल यनवाना, हिपियोंका पकड़ना, रबों और धातुओंकी धानों से पर लेना और निर्वन स्थानोंको यसाना इन आठ कामों में उत्साह लेते हैं या नहीं ? शड़, उदासीन तथा निर्वक साथ कैसा चर्ताव करना धाहिये यह जानते हैं या नहीं ? यड़ी नीतिवाले मन्त्रियोंद्वारा अपने देशको सुरक्षित रखते हैं या नहीं ? सहसों मुखींको अपेक्षा एक पिष्ठतको प्रहण करते हैं या नहीं ? कबोर दण्ड देकर प्रवाको मयभीत तो नहीं है करोर दण्ड देकर प्रवाको मयभीत तो नहीं है करो हण पिष्ठतको प्रहण करते हैं या नहीं ? अपनी सेनाको नियम पुर्क चेतने देते हैं या नहीं ? आपका सेनापित द्वार, प्रविसान, पर्यवाला, पिष्ठत स्वभावका, कुलीन, अनुरागवाला और अपने कार्यमें चतुर है या नहीं ? मयभीन, द्वारामों आये शबुके साथ पुत्रके समान बर्ताव करते हैं या नहीं ? आपका च्यय आपको व्यासे अधिक तो नहीं है ? आपके देशमें सरोत्रर तो अनेक हैं ? हृपिकार्य केवल वर्षाके आधिक तो नहीं है ? आपका चेद, धन, साहत तथा रश्री मय सुफल हैं या नहीं ? इत्यादि ।" ये समस्त नियम एक यह मंकीर्थ समावको अवस्थामें पाये जाते हैं । महामारतके कालकी सामाजिक तथा शावतीतिक अवस्था आनेमें यहत समय लगा होगा ।

शिव्रयोंकी युद्भणालीमें इन्द्रपुद पहुत बर्ता जाता था। सेताके युद्धमें अक्षेत्रं बोद्धाक्षेत्रमें निकल कर युद्धका निर्णयकर लेते थे। जबकर्मा एक दूसरेके मध्यमें बहाई-का प्रभा होता था गो उसका निर्णय इन्द्रयुद्धसे हो जाता था।

दुद भीर निवाह जरासन्य कृष्णका यहा भयानक शतु था । इसने कई राजाओंको

पकड़ कर यन्द्रीगृहमें भेजा था। युधिष्टिएके राजस्य यज्ञकी सफ-स्ताके लिये जरासन्थको जीतना आवर्षक था। एटण, अर्जुन तथा भीम अकेले वहां चले गये और भीमने अकेले जरासन्थके साथ युद्ध कर उसका वथ कर डाला। जब राजसूय यज्ञमें पूजाका समय आया तो भीष्माने भरी सभामें सबसे पहिला पद् कृष्णको देनेका विचार किया। शिशुपाल उसके विरुद्ध बोला। इस शास्त्रार्थ-का दूर्व महाभारतमें अस्यन्त मनोरंजक हैं। जब कोई और ज्याय दूष्टिगोचर न भारतवर्षका प्रतिहास ।

भरत दृष्यतका पत्र है ।

हुआ तो इत्याने शिञ्चपालसे इन्द्रयुद्ध करके सुदर्शन श्वक्रमे उसका गला काट हाला । विवाहकी उत्तम रीति तो स्वयंवरकी भी किस्तु इसमें सन्देह नहीं कि मान्यर्थ विवाह-की रीति भी बहुत भवलित थी। इस महारके कितने ही जिताहोंका वर्णन महा-की सीति भी बहुत प्रयक्तित यो। इस महारहे किनते ही निवाहोंका वर्गन मा-मारतमें आगा है। बुष्पन्त आगेट करता हुआ बहुत हूर बनमें एक अधिको कुटियासें जा पहुंचता है। शहुन्तन्त्र नामको अध्यन्त मुन्दर क्या बही नही है। दोनों एक दुसरेको देख कर मोहित हो जाने हैं और विवाह कर मेने हैं। राभा चला आता है। पींठ भारत वरत्य होना है। वह युवारस्थाको मान्य होना है। बहुन्तता वसे से कर दुष्पन्तकी समामें व्यस्तिय होनी है और दुष्पन्त करना है। बुक्को नहीं जानता।" शहुन्तकों क्रोपेका पारा चहु जाना है और सर्पन्न करना है। साको बस्तुता देती है, विस्तर आकाशवाणी होनी है कि शहुन्तना मच्ची है और

.e28fikse.

# दसवां प्रकरण

## सिकन्दर और वत्कालीन भारत।

महामें पूर्व विदेशी जातिके जो लोग आर्यावर्गमें आये ये स्वानी लोग थे । परापि हम मानव पर्दा होन्दू पर्म प्रचलित हो पुका था तो भी हमका कभी अधिक प्रभार नहीं हुआ था । प्राचीन सम्यता कभी तक विद्यान थी, प्रमानंदीका भारत- हमलिये हत लोगांके अनुभव अधिकार भारतवर्षके वैदिक-काल

बर्धम चारामन के अस्तिम भागके चीतक है।

यसपि इनानियां हो आयां जर्गहा साम पहिलेसे ज्ञान या नयापि आयां जर्गहा अवस्था उन लोगों के लेगों सार हुई जो सिकन्दर साथ आयां जर्गे जो थे। सिक
हुद विजय प्राण बनता हुआ विजयों से संबद २७० वर्ष पूर्व

सिकन्दर आयां वर्गे में प्रविष्टि हुआ। अटब के समीप उसने मिन्तु नदी हो

पाद विषा और समये पहिले नज्ञारी लागों रियासनमें पहुंचा। नतः

सिक्ता ( सबल विपड़ी के समीप ) वहां जारी घनावा नगर या। यहां पर एक

विद्यविद्यालय भी था वहां दीस सहस्रके रूगभग विद्यार्थी सिक्स सिक्स विद्यार्थी

क्स समय पंजाब वर्ष होंदी होती दियासलीमें विभक्त या जो एक दूसरेसे हैं व कली थीं, और विदेशीय भाषासमें के लाथ, बलाव रूसके कि एक्विन होकर उनसे युद्ध करें, शिलनेके लिये प्रत्येक समय लगर रहली थीं।

चेतम हामकामुक राजाने भेजम हतीयर वहीं बीरतामे निकन्त्रके साद बुद्ध हिला। सामेकमें चेतमके वाली वीजेबी श्रीर सुद्ध पट्टे। उन्होंने करती ही सेतावो कृषण दाणा। पोतमका द्वत बुद्धमें माना शला। चेतमें दुद्द । चेतमकार जानी होवर पक्षा ग्रामकोडी पेतमसे बहा करताओ

श्वव मुनार्ग माम क्या रणतार विधा ज्या " १ ट्रम्स मिला अशे राज्यभेते क्युंत्र हो" । अम्मवी केलेमें मिला हो गर्या । क्या मंद्रालाके हो बुगेंने वादी क्युंत्र मिलाराके माम दुव बालेबा लिखा विधा । अर्था मिलाको हुट बालेके लिये बालेके पाकार अर्थने पुत्र लया पूर्वावा विधान कर दिया । प्रान्तु बाह हे आत्मवर्ष मेंगा भागा ! डीव पुत्र के माम इस मान पा बागहा हो गया वि सेला वर्षा विधा बुगावा हो । इसमें मिलाराको अर्था बालेसे बोर्ट क्या हुटा।

बराम नरीयर पर्युच कर निकारको संगारे अभी बहनेसे हुन्दार कर हिया । सिकारको दिवस होतर नीरगायस । गुण्यामी सीर सराम हुआजिसमें सिकारक को बहुय आसाय नरी । बहासे सिकार नरीके हुएस वह समुद्र नक पर्युच, और संजार को एक भाग जहानी द्वारा फुरस्पकी खाड़ीकी ओर चना सवा। योग सेना स्वयं साथ सेकर बह दक्षिण करीक्स्पन होता हुमा कुरस पहुंचा। यापि सह पताका कोई भाग तिजित न कर सका तो भी कई स्थातीरर वह कुछ मेना धीठ छोड़ गया। हो वर्ष पक्षात दिक्रम पूर्व २५६ में मनका देहाना हो गया।

इम कालमें भारतवर्षेमें एक बड़ी राजधानी चन्त्रपुष्टके अधीन स्यापित हो गयी। चन्त्रपुष्टा पहिले सिकन्द्रस्ते आकर इसलिये मिजा जिसमें कि उसकी

मेनाडी महापतामें यह एक राज्यका स्वामी पन जावे। इस बन्द ग्रुप्त अपायमें बह सफल न हुआ; फिर उसने छीट कर मगण देशमें सन्दर्कणकी राज्यानी पाटीलगुरुरा अधिकार प्राप्त करने अपना

राज्य स्पापित कर लिया भीर उधर पंजावकी रियामनॉपर भी अपना अधिकार जमाना आरम्भ कर दिया।

सिक्यर महाशिलामें कुछ मेवा और एक हादिना छोड़ गया। उसने जाने-रह मार्गसीनों गुनानी हादिका और सेनाजे मार वांछा। जब महरूमने काम्मिट्टा (पिटारा) में किया मिरिका जाति हिसा में उसने वांकाओं में सुम किया किया इचर वसे कब छोडे छोटे राजाभीकी बजाय चन्द्राप्ताने सुद्ध करना पड़ा। उसने चम्द्र-गुनाने साथ मित्रना कर की और प्रमुक्त मार्च करनी कन्याका दिवाह कर दिया। कम्द्र वेचन सो बार्ग केन्द्र संस्था की हा बादु पत्र हो सर सीचि दिना। मार्च ही भागा वह दुन मेरास्थानी इन्हा दे द्वारास भेजा जो विकार पूर्व २५५ से २५१ तक वांद्र स्था में साम्मित्रन केन्द्र साथ सामक्ष विचार सुद्ध स्था है स्था स्था स्था समात क्षत्र वांद्र करानी स्थानक क्षत्र सामक्ष विकार की सिपारी है—

या, पया, मन्त्रविष्, सनिय, राजाभीहे स्पित्र, हुण्डर, वाले, व्यवसारी भीर जाइन ।

सामान लीन ने नवर्षणा होने थे ( उनहे शोकाक दिस विक् सामा वर्षने दिसे गाँ हैं )। जाइनाहर्गित पात्र पात्र समान पर्योग से की क्राविष्य सामान भी सामान वर्षने हिंदी गाँ हैं । जाइना सीमा प्रवीग प्रवीग स्वत्र सीमान की क्षाविष्य सामान सीमा सामान सीमा सामान सीमान सीमान

कोर्च कार्य कुर बंग्यना हुमा बड़ी गुना तथा । वे शंबीर, चरित्रमी, जनीतां, और करवे व्यवसायी हैं; वे बसी शावपताओंमें नहीं जाने और सामिनोर कार्य प्रशासी बाताबोंस वायत करते हैं। साजा और शब्दी गायवदणारों टीक बैसी ही की नैसी कि सब स्वासायी किसी हैं। विस्ता और शविवादी हुता सो समी बहार कार्य जाती भी र समय देश ११८ राज्योंमें विभक्त था। इस समय इनमेंसे कर्ट्से प्रजातंत्रशासन स्थापित था। चन्द्रगुप्त सबका अधिराज समभा जाता था। इसने प्रामोंकी अवस्था भली प्रकार वर्षान की है। प्रत्येज स्थानमें कृपक युद्ध सेवासे अलग रहने जाते थे। रेती बहुत कुछ वर्षापर निभर थी। प्रामुख वर्षाके संवन्थमें भविष्यपाणी किया करते थे। मेगास्थनीजने आर्यावनके रंगों, वस्त्रों, वनस्पतियों तथा शाक आदिकी उत्सित्योंका भी वर्षान किया है।

यहां यह कथन कर देना अनुपयुक्त न होना कि सुनानी छोग गन्ना और हर्द-का वृक्ष देख कर बहुत विस्तित हुए थे। मेगास्थनी इने लिखा है कि एक ऐसा वृक्ष था जिसके रससे मधु डरपन्न होता था और इसरें के फलसे वस्त्र। बारह्यों शदान्दी पर्यन्त सूरोपवार्टों को शहरका ज्ञान न था। बारह्यों शतान्दीं आर्यावर्तसे वहां श्राह्मका आना आरम्म हुआ। सोल्ह्यों शतान्दी पर्यन्त केवल औपियों में इसका प्रयोग बहां होता रहा। वय पुर्वगान्व्यार्टोंने भारतवर्षमें आना आरम्म किया तो वे गन्नेका पीधा पैस्टइण्डी इमें ले गये और शहरकों उत्पित दूसरे देशों में, होने छगी। गत सी वर्षके अन्दर कलांको उन्नतिके कारण इतनी शहर वत्यन्न होने छगी कि अब भारतवर्ष उनी शकरको दूसरे देशोंसे मंगाता। है टीक यही दशा हुईवे बस्सोंकी भी थी।

सिकन्दर यहाँके माझर्योंकी योग्यतासे यहा प्रभावित हुआ। इसने अत्यन्त यत्न करनेके पथात काटानूम नामक माझर्यको अपने साथ चटनेके टिये राजी किया। पर इस प्रकायके साथी उसे अन्ततक रोकने रहे, फारस

पहुंचने पर वह माह्मच उनरम्भ हो गया। उसने निश्चय किया कि में अपने प्रारोरको अनिकं अपने कर माण लाग हुंगा। सिकन्दरने इस यातको सुन कर उसे यहुत समकाया कि ऐसा न करो। माह्मचने उत्तर दिया कि में बृद्धावस्थाको पहुंच खुका हूं परन्तु अयतक कभी रोग प्रस्त नहीं हुआ। अय यह उनर मन्द्रर करता है कि मेरा प्रारोर आत्माके रहनेके योग्य नहीं रहा। उसने आमह किया कि सुके माह्मचकी सची मृत्यु मरने दिया जाय। सिकन्दरने उसे अस्वय रत्त देकर यही सोमासे बहां तक पहुंचाया जहां उसकी चिता के स्वाराण महीं प्रस्ति होता है कि सुके साह्य स्वाराण स्वाराण

रहा। उसने आग्रह किया कि सुके माझपकी सची मृत्यु मरने दिया जाय। सिक-न्दरने उसे असंस्य रत्न देकर यही शोभासे बहां तक पहुंचाया जहां उसकी चिता तैयार थी। यह माझप गल्टें मृत्लेंकि हार पहने वेद मंत्र गाता हुआ रत्नोंको इधर उधर फेंक्ना हुआ पितापर पड़ गया और शान्ति पूर्वक अनिन्द्यालामें मिल गया। इस पटनासे प्रकट हेता है कि उस समय भी मृत शरीरको जलानेकी रीति प्राचीन आर्य पुरुपोंमें पायी जाती थी और अन्य आर्य ज्ञातिकी शाखाओंमें वैसी ही प्रचलित थी जैसी कि भारतके आर्योके भन्दर।

#### ग्यारहवां प्रकरम् । अक्षर १९८५

#### . .

#### यौद्य धर्मका प्रभाव ।

आयोवतीं निकन्दरके आने हे वो शहान्ती वृष्टे शैववयर्मका प्रपुत्तीय हो खुका था परन्तु इसका प्रवाद बाहको हुआ। उस समयसे लेटर सुरक्तार्मको अस्ति सारत्वर्थमें आने तक समयदेशका इतिहास प्रधाननाथ शैववर्ष नीवर्णको उत्पादि का इतिहास के शिवदा हो अधि हुआ हा रहिन्दी तक इसवी क्रिकी के विद्यार्थ के सार्व के स्वाद्यार्थ का कि सोगी पर्दा, जिस अवनित होने लगी। साक्ष्मों के सार शैवदार्थ वालों अस्ति सार्व सार्वान होना रहा। ये सहसार्थ आस्तवर्षके हृतिहासमें बीदास्तर्वे सार्व

हम पूर्व लिल आये हैं कि बीजू ममें से पूर्व बार्योवने में दर्शन है भिन्न २ नर्नोका बहुत प्रचार था। प्रत्येक मनके आवार्य स्थान २ पर अपने शिल्पोंकी माण

मर्नोका बहुत प्रचार था। प्रत्येक मनके आवार्य स्थान २ पर अपने शिष्योंकी माय स्थि हुए घूमने थे और अपने ३ विवारोका प्रचार करने थे। सकतनक अरन

संकलनांक करान शाहब मुनि गोतमने भी हसी विधिक शतुमार अपने मिल्रान्तीक प्रचार आहरूम किया । उन्होंने राजपुत्र होकर भी राज्य साम कर पर्मका भन्नेपण किया । इसस्मित स्वारे सामक सन्दर्भ सामक

धर्मका अन्येषण किया। इस्मिटिये वाह कुलके साला स्वत्य प्रदेश स्थापक स्यापक स्थापक स्यापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्था

पैरिकडालमें पर्माड़ा रुद्ध इंग्रल मनुष्यको औवन व्यतीन कार्यका सम्बा मार्ग कााना और आस्मिक व्यतिके साधन विवास था। अब वयि बौद्धपरेंडे मचार केवल और और पुम्ति अपने सत्का मचार करते थे तथिए पर्मी इब दो क्यों भार्यको बड़ा कर एक नये पर्माड़ी मींच पहनेसे सनुष्य-आतिके लिये एक सप्यन्त विचित्र परिशास करण हुमा। बीद्रभने प्रधार ईसाईशनं उत्तन हुमा जिसने अपनी प्रचार-प्रचालीमें प्रभने साम तहवार और इसरे कई अनुवित साधन भी भारण कर लिने । सुनक-मानोंने तो इसको दिस्तर नक पहुँचा दिया । इन सब बानोंक रंमार और सन्तन आवर्षक परिचान यह हुआ के इन दोनों भागेका इनिहास, भनेशी उत्तरि जो बस्तुनः आधुनिक सुरोसीम जानियाँका इनिहास है, अवन्त संपानक कपने जिन्दाची पड़ना है।

किसी विरोध स्पक्तिके नामरत, साहे उसका पर किनना ही क'या क्यों न हो, , अनुसायी कानेके सिये पण पड़ना हटकी नींव दालना है। इसका वास्त्रीक परिणाम यह होता है कि जब तक पर्मके नाम शिवन अपना अनुसिक विभिन्ने अपने अनुसा-पियाँकी संख्या बहानेका विचार लगा रहना है तब तक कभी भी पार्मिक शास्त्रि क्यांति नहीं हो सकती।

करिलयन्तुमें वर्षवाबे राजाशुदोदनके वहां विक्रम पूर्व भर्भमें गीतमबुदका जन्म हुआ । "मुद्रका दिया पुर होटीमी रियानकरा चुना हुआ राजा था । बादबावस्थासे

ही गीतन सेठ कुरमें बहुन रम मन लगाते थे। वे अपने सहागार्यका महत्त्रके कोरोंमें बैठे हुए बड़े गम्मीर दिश्योरर विधार करते वीवन थे। दिनाने इन्हों रूपने सपने क्लोबोंकी और धाकपित सारेठे किये एक सन्तरीने इन्हों विधाह कर दिया। क्ला समय

के लिये गौतन मांतारिक बातराओं में दिस हो गये परन्तु एक दिन नगर्से फिरने हुए उन्हें बृद्धारहता. रोग नमा मृत्युके हुदन हृष्टिगोबर हुए। उससे फिर वे अपने पुराने विज्ञारों में निमान हो गये। जब वे २९ वर्ष के हुए तो उनके एठ पुत्र उत्सन्त हुआ। इस गयने कि अब में कहायित संमार्से सबैधा न कीन जार्ज वे मृहसाग बरके विज्ञासक पूर्वनहीं और बले गये। एक राजिके मत्यानके अनन्तर उन्होंने अपना सोहा. राज और बद्ध अपने दिनाके पान भेज दिये और दूसमें मिसुनोंके बस्त्र पारण कर तिये। यह पहना गौतनके जीवनका महासाग सहसानी है।

उन्होंने सबसे दूर्व राजितिर जिला परनामें साझण माधुओं के पास मिछा माछ की। साधुओंने मैतनको बताया कि मुक्तिश सामें वारीर और इडियोंडा संयम करनेते सिलता है। इस पर राजा प्रदेशके वनोंसे जाज उन्होंने छः वर्ष पर्यन्त तर और साधना की। इस समय पीय मिष्य उनके साथ थे। इद्रावाडा मन्दिर उन्हों स्थान पर है वहां ये नारता किया करने थे। नारताने सानित की नहीं हुई उजके किल्लाइ होता गया। उनके हरूपने पर्दे नायय उनका होने को कि क्या यह तर काढ़ि मुक्तिके टीक साधन है या नहीं है इन संवादोंने उन्हें इतना दुश्य हुआ कि वे सूचित्र होतर सुधा पर तर पर होते पर तर कहा हुए सुध हुई नो उनका परिवर्तित हो गया। अब उन्हें यह निक्षय हो गाया कि मुक्तिका नार्य गरीर केट देनेने नहीं किन्तु मनुष्योंको सज्जा शान क्यानेने है। उन्होंने तर यादि सब साधन न्यान दिये। इस परिवर्तनसे उनके पहिले पांच मिथ्य उन्हें छोड़ कर चने गये। इस समय किर उनके हर्यमें एक संज्ञान आरम्भ हुआ कि क्या में अवेटा हो सन्मार्य पर था और रोप सब विद्वान मास्तवपंका इतिहास ।

कुमार्ग पर थे। यह यह संताम या निले बीद पुर्णकाने इस प्रकार वर्गन किया है कि बस्तीरके पृश्के नीचे थेरे दुए मनुष्यके राजुने उसे बहकाया। अल्पों इस संसाममें दुवको विजय आला हुई और उन्हें यह प्रकार मिला निस्तात प्रकार बाहको उन्होंने संसामसमें किया। यह इस उस समार्थ संधितको अस्ता समार्थ पृश्क हो गया। उक्त स्कामने सोनामको अस्ता स्वामित हो सुषी।

अब बुद्धा नया जन्म हुआ। यो मामके उपरान्त बुद्धने कासीके समीप अपनी सिक्ता देनी आरस्ता की। इन्होंने सिप्योंको पुत्रम करके मिन्ना देनेकी मामीम प्राणी छोड़ दो भीर उपके स्थान पर सामाप्त पुरस्कित उपरोग देना आरस्स किया। उनके प्रथम सिप्य पुरस्य संबुध्य और दिख्यों थी। उनके दुस्तने संख्य सिप्य सुम साम कर यिए उनमें आ मिले। नीम सामग्रें उनके ६६ सिप्य हो गो। इन्होंने उनको आद्या री कि ''आभी दूस नये अमेंना माना स्वार' हों।'। इस्य कुछ सार्श्वांके सिप्य बना कर वे राजिसिर पूर्वेच जहांना सामा स्वार करों।'

राजिभिरे पहुँचे बहाँका कांत्रा तथा प्रजा होनों उनके भनुवायों कर गये। ये प्रत्येक वर्ष बार साम प्रभार अपर अपर कर प्रभार कर ते भे भीर वर्षके चार साम पूक स्थान पर रहते थे। स्त्री, पुरन तिथेन तथा पत्रवान सव वत्रज्ञ प्रयोग मनसेके दिये आते थे। उपरोक्ता तास्ये पर चा कि सीफ

महात्मा युद्धका धर्मोपटेश और मुन, स्वागमे तथा अपने मनको दशमें करनेसे प्रान्त होना है। मनुष्यको दुःग और शामे बचाना ही मबसे बड़ा धर्म है। मुद्दने विशेष करके विदार तथा अवश्वमें अपने मनका प्रवार

हिया। गिरवे वरह धारण हिंदे, शिर सुष्टामें, हाथमें मिशासात निये दुइहा करिण-वस्तुर्से द्विताय वार्टि महुको दूसामें मेदेग करता एक हरदुस्ती घटना थी। इनका उपदेश सुनका इनकी हमी और पुण मी उनके शिष्य वन गरे। दुन्दे देश वर्षकों भायुमें नेकद ८० वर्षकों भायु पर्गेण मायार किया। उस उन्होंने अपनी सुण्यु मामीर देशों मी भवते शिर्तायों हु दुक्तक पर अभिना दरदेश किया पर्वाच निवस्त महेददे समय ध्यान रको। जो धर्म और निपर्मोंका भावत्य करेगा वह जीवनके माद्वदेश पर इंकिट हु व्यादे एह जाया। '' उन्होंने अभिना रहि भावनद जात्मक एक सिप्यकों पेये होता हो वर्षों सुण हो। ' दुक्कों अभिना रहि भावनद जात्मक एक सिप्यकों पेये हेद करेने कले अस्तावात्त पुरत्ये अपने माण काती। दुक्कों जीवनिस सम्बन्धी सिक्ष २ क्यार्थ चीन तथा विस्कत आदि देशों में लियो हुई वायी जाभी हैं जिनने उनके साजनी-निक्क जीवन तथा सावत्य आदि असी नाली होता हुएंगर से स्वत्यों करका हु सहस्त पर स्वत्यों

बोड्यमंडे तिहाल ये थे-"सारा हु स्व रूपी श्र लगों जरु हुआ है। युद्र परमान्याकी भोरसे समादरा दुःवसं पुद्रानेडे लियं आये हैं। सब कुछ परि-वर्तित हो जावगा किन्तु 'धर्म'परिवर्तित व होता। धर्मेडे मामने

बोडबमरे (४डा॰न अत्येह स्पष्टि समान है और बिना कियी दूसरेकी सहायनारे अपनी शुक्ति अधान निवांख प्राप्त कर सकता है।" उन्होंने कर्मीके रिरद्धान्तपर बहुत जोर दिला है। अनुष्पको प्रस्तुत अवस्था उन्दर्श विश्ले कर्मीका कर है और बर्तमान कर्मोक्त फल भविष्य दशा होगी। बुद्धके विचारमें यह मिद्धान्त इतना मजदन था कि हुँदार भी दममें कुछ हस्तक्षेप न कर मकता था। कर्मोंका मिद्धान्त मती मनुष्यों के निवे मामान्य था। अहं भाव तथा कामना के दामत्वमें निकलनेपर मनस्य परिवर्ण हो सकता या और उनको सर्वधैव नष्ट कर देनेसे वह इस जीवन-में भर्तन भीर प्रधान निर्वाण-पदको प्राप्त कर सकता था । संसारका भीतत्व भीर इमकी बनमान अवस्था कमोंके आधारपर ही बनलायी गयी है। कम बीजके समान हैं भीर वहीं समारकी उत्पत्तिके कारण हैं।

भारमभमें ब्राह्मण होग बुद्धके विरोधी न थे। किन्तु भिन्न भिन्न प्रकारके कई मन उम ममय बड़े उत्माहमे अपने २ मिदान्नका प्रचार कर रहे थे। बुद्धका फैलता हुआ मत उन मतीं है मानने वालोंको भयानक नागके सदूस प्रतीत होता था। आरम्भमें दादमन वार्लोको इन्हीं लोगोंके साथ शास्त्रार्थ और मगाड़े करने पहुते थे। बौद्धभं लोगोंके आचार तथा विस्वासपर ज़ोर देता था। समाजकी रीतियोंमें बढ़रे कोई परिवर्तन न किया । बौद्ध नथा जैन लोगोंके विवाह और सतकसंस्कार उप । पार्चीके समान होते रहे दून लिये बाह्यखाँने कोई फ्राइन किया। जब स्व आयोंके समान होते रहे दून लिये बाह्यखाँने कोई फ्राइन किया। जब सोह्यमंकी कोंमिल (महासमा) में यह प्रदन उटा तो उनके प्रधानने निर्णय कर दिया कि योद्ध्यमंत्रा काम लोगोंको अहुत बनाना है। कोई मनुष्य 'अहुत-पट को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता था जब तक वह संसारका पूर्णतया स्वाग भरके भिश्तक न बन जाय। जब तक लोग मोमारिक हैं तब तक बौद्ध धर्मको इससे कोर प्रयोजन नहीं कि वे किन रातियाँका अनुसरण करते हैं। रीतियां ही समाजको बोधने वाले सम्बन्ध हैं इसलिये बौद्धधर्मने किसी नवी सोसावटी या समाजकी सीव सहाली।

बुद्धको अपने कुरुमें भर्पात् साक्य स्रोगोंमें विशेष सफलता हुई। समन्त शास्य होगोंने यौद्रमत धारण कर लिया। नये उत्साहका इतना प्रभाव हुआ कि इन्होंने यह निर्वय किया कि मत्येक गृहसे एक व्यक्ति मिसुक बनकर प्रवार करे । बुद्ध इस कार्यविधिसे प्रमन्त न थे । बाद्धधर्मके प्रवक्तित होनेपर उन्हें विशेष कष्टका मामना करना पड़ा । उनका चचेरा भाई देवदत्त एक पक्षका नेता यन बैठा । अधिक तपके कारण वसने बुद्धसे बड़कर अपने आपको प्रकट किया । उसे इतनी सफलना हुई कि बुद्दको बृद्धावस्थामें भीचा देखना पड़ा। भन्नमें देवदृत्तकी श्रुटियाँने ही इसे गिरा दिया।

बाह्मण भपनी शिक्षा केवल दी बर्णीतक परिमिन रखते थे पर गुद्रकी शिक्षामें यह विज्ञेपना थी कि उन्होंने अपने मिद्धान्तका प्रचार निकृष्ट तथा उत्कृष्ट सप होगोंमें किया। युद्धकी शिक्षाका प्रमाव न कंवल भारतवर्ष किन्तु समून संसाहकी जातिर्वोत्तक फैठ गया । इन्हर्ग निक्षा वालवमें प्राचीन आवेशास्त्रोंके ही निक्षा थीं। उनका धर्म केवल एक साधन बना जिससे आयोंका सिद्धान्त और उनका धर्म जिसे बारूणोंने केंद्र कर रखा था, समारके भिन्न भिन्न भागोंमें बिस्नुत हुआ। इदने एक विशेष समदाद स्थापित किया जिसका मुख्य अभिन्नाय यह था

कि उसके सदस्य बाहर जाकर अन्य जानियोंमें धर्मका प्रचार करें । उस संगदायका यह भी नियम था कि उनके मदस्य पाक्षिक सभा किया करें और अपने पारोंको उम मभाके सम्मल भी द्वार करें ।

नुकार प्रमुक्त करात्मा जनके पांच सी शिष्य राजितिर स्थानसर एवत्र हुए। बरो कहाँने बुद्धी शिक्षाओ सीन बड़े बड़े आगोंने बाँत सथा (१) अपरेत (३) साधन (१) निद्यान। बुद्ध ने सर्व साधन अपरेत इक्त स्थान करा के निर्माण क्षेत्रक हुई निध्योग निक्त हुई निध्योग निष्य करने के लिये पढ़ निक्त हुई निध्योग निक्त हुई निध्योग निक्त निष्योग निक्त निष्योग निष्योग निष्योग निष्योग निष्योग निष्योग निध्योग निष्योग निष

परिणाम यह दुभा कि उनकी दो पार्टियां हो सथीं और फिर ऋगडा बड़ने बढ़ने बढ़ने क्रिम्न मिन्न समझय बन गये।

महाराज भरोकके कालमें थीद धर्मकी पूर उन्नति हुई । अरोक धन्द्रपुष्त-के पीत्र थे । चार वर्षतक अपने भाइयोंके माथ सद्धाम आदि करके विक्रम वूर्व २१६ में

ये राज-पिंदासन पर बेंदे । उनका शास्य कावलतक फैना हुआ

बीडवर्षेकी उन्नति था। वे बहुत ही प्रतापत्ताको समाद् हुए हैं। विहासन्तर वैटतेके तीन वर्षे प्रशास उनने वीक्समंदिकी दारण की। उनने अबे समेके फैलानेसे कोई द्याप राय न छोड़ा। तिस्नक्तिनत योग सिन्न स्थाप काममें छावे गये। (१) एक महामभा को गयी जिलके द्वारा उन्होंने बीद्यपर्मका कारन कर पर । (1) भूक महास्था का सथा उत्तरक द्वारी ब्यह्मन बाव्यक्त सम्मय टीक टीक निक्रिन किया। (२) दूसके लिये क्वीन रायका एक वितरे निभाग नियन किया। (३) प्रचारके किये स्थान स्थानपर व्यदेशक भेने गये। (४) बीद धर्मेंडी पुस्तकें टीक कराजी धीर (५) स्थान स्थानपर व्यत्तीने अपने गिजामाँ इचार इ लिये साम्म लगुराये ।

महाराज अजाकको आजाने नीतारी महासभा पटनेमें विकस पूर्व 142 में हुई। यह महासभा क्षान्तिव की गयी कि कुछ मिक्रकोंने कई ऐसे नये सिदान्तीका वचार करना आरम्भ कर दिया था जो बीड्यमके शिगरीत में 1 उन सिक्कालीकी इस सहायज्ञाने अशुद्ध और धर्मके विरुद्ध बनलाया । एक सहस्र सन्त्य इस समामि एक इष्ये।

भगोकको भाजानुसार धर्मक नियम बत्थरके स्तंभीपर सुद्धाय गये मी क्षाराज्य आजातुत्रार यसके । त्यस प्रयादक स्त्रभावर सुद्धाप पण्यात्र क्षरत्मात्रममें त्रमण्ड याँ तक, प्राक्षम्य कोटियात्राइतक और पूर्वसे बर्श्नमापर्येन सुद्धाय दुए पाय जान हैं। क्ष्यन हैं किशासक ८४००० सूत्र बनताये। स्वयंक्री कैशने क्षोर दमकी बन्तिका त्रमचेक्रे क्षिये एक विशेष सक्तम निश्चित किया स्वया जिसका कप्पन्न बसेमहामात्र कहलाला था । इसका काम समस्त हाउवमें तथा यदन कांगीहे. लान्बार इत्यादि विकास सामापर रहते वादी अतियाँ है बीच धर्मका प्रचार करते। या । महद्दोंतर दूर मुद्दताय गय और बुझ छताये गये । मारे राज्यों मनुष्यों सथा पशुर्शी-सहसार हुन पुराव पर जार वृद्ध ज्याद यह । साह हारामा सनुष्या तथा पुरान के जिब कारोपरामाला व्यापित हो गावी। पतुर्धी और दिल्यों के मन्त्र शिक्षा केलाने के चित्र कर्मेचारी निकुष्ट हिंद गाव । जुस ही जाता उद्धारके क्षम हुम विभागके सधीन य । वहां माला है कि अगणको बीज्यसंक्री उपस्था करनेले जिले ६४०० वारोगक



समये सम्ज्ञा गरा। व्यापि उनुस्पता यह श्रीक प्रमोग हो। विश्व प्रकार यह है कि
होराका रवान वया हमारे वर्गीको अपना करानेता समये वहा मानव हो
होराका रवान वया हमारे वर्गीको अपना करानेता समये वहा मानव हो
होराका रवान नहीं है कुरती शिक्षा हम जानवर जांद ने देनी थी। कि हम अपना जांद
होरी वी कि हमें पुगाहें के माय किन सहद कांत करान भावित । हमिले वीहर
होरी वी कहाँ पुगाहें के माय किन सहद कांत करान भावित । हमिले वीहर
हमा क्ष्मां कर्माने पुनाहें के माय किन सहद कांत करान भावित । हमिले वीहर
हमा कर्माने प्रमानित क्रिके भी निर्माण भी भावित हमिले क्षान भावित ।
हमिले क्षमा भावित आपना कर्माने प्रकार वीहर क्षान माय क्षित भावित ।
हमिले क्ष्मान भावित क्षान भावित हो भावित ।
हमिले क्ष्मान भावित क्षान भावित हमिले क्षान भावित क्षान भावित ।
हमिले क्ष्मान भावित ।
हमिले क्ष्मान भावित ।
हमिले क्ष्मान भावित हमिले क्षान भावित ।
हमिले क्ष्मान क्ष्मान भावित ।
हमिले क्ष्मान स्थान भावित ।
हमिले हमिले क्ष्मान हमिले क्ष्मान स्थान ।
हमिले हमिले क्ष्मान हमिले हमि

भगाफ इ. राष्ट्रमं की इयम पूर हुए ऐसा नक जा पहुंचा । भगाक हे राख कान में की बीड महानामा हुई उस दे हुमर ही साठ भगोफ का छाटा आई महेन्द्र सिश्चक बन कर पमरनाका रूकाम र समा । उसके उपसन्द सीम ही रमसी

वन कर पमरताका राकाम रू गया। उनके उदरास्य तीय ही उनकी

र द पने कर' सौनती नयमिता भी उन अशीक्ष प्रीतन हो इस भीर हुण निश्रिक

दर' देन वा साथ रूकर वहाँ जा यहुण। वोच नी वच वकान रूका है उरहेंग

बीने ब्रह्मा लगारिहा अनुवारी बनावा नर्नमा स्थान, जाणा, बाणी बीर मुमाबारियोच अन्तर आगनवां व्यासक वर्षुने । क्या उनस सम्बद्धीयान स हाते हुए बीदम्यो इत्रमान्त चीनमं नन । क्षणी जनावरीमें बीदमाने भीनमें अणी नंदम वर्षाण्य हाणान । नदांच बीदमान बारियाम और केरियान करी जनावरीमें जारानमें बीटा ।

कुर्गान्तपाः बक्तारमः । । । सामक राज्यसः संगित्तव नेतावि । बाँचमाः हरण्या चा इतं लेगान बीड्यस्य सं स्वीता विकार सामन स्वतानिकान कुद्देश बनुगारी हो तथा । बिग्वस्थ सामक संगित्तवाराज्ञ तामाने विद्यास्त्री भीषी वरी स्टामसा हुए । बीन्यको ताम प्रितास्य सामा भीग प्राप्त सम्बद्धि त्यापि सैना हुमा बा । बिल्कको सामान्यकान परिचा अगल्यक्त साना जाना है । जगरी राज्यस्त्री कार्यन्यस्य सा, विकन्न इसका राज्य दिवा त्याव तानी सारकान, समावकान,

क बाद महत्त्वीय बन्तिबंध राज्यकारमा हुई ब्रथम रोच मी विद्वार्थ १६४ हुई

थे। उन्होंने बौद्धमनपर तीन पार्मिक पुस्तकें तैयार की और उन तीन पुस्तकेंकि आधारपर निक्यत और चीनके पवित्र प्रन्य रचे गये। ये नयी पुस्तकें उन्हों बोद धर्मकीपुस्तकें कहलानी है।

किन्किक प्रस्य पाली भाषामें नहीं बिल्क संस्कृत भाषामें लिखे गये थे। संस्कृतभाषा पुनः जोर परुद्वने कर्ता। जिस प्रकार असीरक्की महासभासे बौद्धपर्म दक्षिया-की भार कैया उसी प्रकार किन्किती महासभासे बौद्ध-धर्म का हिमाक्यके उस पार जोर-से फैन्स भारत्म हुआ। किदयतः मध्यपृतिचा और चीन उसके मार्गमें थे। इधर वह फारस और पृतिवादिकारक दोना हुआ कास्त्रियन सागात्मक फैल गया। इसमी कुछ सन्देह नहीं कि बौद्धमनने सिक्ट्रिया और फिलिस्तिनमें धार्मिक विचारपर यहा प्रसाय उसके किया। चाहे देसाई-धर्मके मान्नेवाले कुछ भी कहें परन्तु बौद्धधर्म और इसाईधर्मकी दीनियोंने द्वारी समान्ता है कि इसमें केई मन्देह नहीं रह जाना कि ईसाईधर्मकी दीनियोंने द्वारी समान्ता है कि इसमें केई मन्देह नहीं रह जाना कि

भध्यापक मोधमूलरने ता यहां तक सिद्ध किया है कि बुद्ध रामन शीर प्रीक चर्चके सेच्ट ''रुसोप्प'' हैं. जिनके लिये रामन चर्चने २० नवस्वर (११ मार्पग्रीप) का दिन निधिन किया है। भाषामास्त्रके विहान् सुसोप्नका बोधिमत्यका भवत्र दा यतलाते हैं।

षत्रस्या ( 3actria) का सुनानी-सम्ब साझ्य टॉगॉके हायमें भा गरा था। ये लेग तानारी अतिकेथे। विक्रमीय मंबनुमे के मतान्द्री पूर्व उन्होंने भारत-

अध्वयीग्रयोके सी-दिश्त और वि-अज्ञादिन्द

वर्षको भीर सुन्य किया और "म्" जातिके होंगोंने बस्तरियाके राज्यपर अधिकार कर हिन्या। उसके माथ उन्होंने आगे भी बन्ना आरम्भ दिया और स्थान स्थानपर अपने निवास बनाने हतो। जिस बकार सुनानी नरंगरेरे चन्द्रगुप्तने रोजा था उसी प्रकार उस समय आरोमेंनाह्या (उउनैन) के राजा विक्रमादित्य उसी कामके

लिये डयन द्वषु । विक्रमादित्य अपनी शर-बीरता तथा प्राक्रमके लिये इतने प्रसिद्ध है कि उनरी भारतपर्यमें इनके नामसे संबद प्रचलित है। उसममय तक ग्रुधिश्वरका सबद प्रयुक्त होता था, परन्तु ईसासे ५७ वर्ष इवें विक्रमादित्यका संबद् आरम्भ होता है।

जन्हों के अनुकर्यमें दक्षियके एक राजा शास्त्रिज्ञहनका संवत् दक्षियमें प्रक-रित्र किया गया। शास्त्रिज्ञहनने भी काक्य स्त्रोगोंको पराजित करके उन्हें पीछे स्त्रीर शाहिकाहनका दिया। उसको बीरताको देखकर असके नामपर एक दूसरा संवत् तेदय भवस्ति किया गया।

विकसदितका नाम इस कारपसे और भी प्रत्येक व्यक्तिको विक्वापर है कि इनके राज्यमें प्राचीन भावेषसंको किर प्रधानता मिलनी आरम्भ हुई। उनके सामस-कालमें संस्कृतके बहे बुड़े इवि मधा विद्वाद उनका हुए। उनके देखाएक नवस्त्व अर्था तक प्रसिद्ध पढ़े आते हैं। उनके साधुसीका नथा सर्व-दिस्ताको कथाएं अर्था तक धुनायी जाती है। उनका नाम इनना प्रसिद्ध हुआ कि बाइको उनके नामके कई राजा आर्यवर्तमें हुए। इसी नामके एक राजाने पाइय शेगोर्डेश झोड़ ( सुल्तानके समीप ) के स्थानपर पराजिन किया।

इसहे इस्साल कई मी वर्षेतिक शुंग, वन्त्र, आन्त्र और गुणवंश कम कममें भारतवर्षमें राज्य करते रहे ।

#### वारहवां प्रकरग्

## बाँक धर्मका श्रवनति ।

जब अजोकड़े कार्ट्स बैदिमन राज-धर्म हो गया तो स्वमावन: भाइत होगों-को हममें यहा आरी धका लगा, हिन्तु बैदिधमें हे राजधर्म होनेये माहाच दिख्याह गर्ती हुए । कुछ बाल्डे लिये बेहब अवस्य गर्वे पर विकासस्विद्धे

रात्ति पार्मिक संक्षेप्त राज्यमें उन्हें पुनः सिर उदानेका अवगर प्राप्त हुआ। सात

अशोक वा वनिष्क, इन दोनोंके नाम साधारण पुरुषोंदेसे किसी-को ज्ञान नहीं पर विक्रमादित्यका नाम प्रत्येत बाठककी जिल्लावर है। इसमे प्रकट होगा है कि बाह्यणोंकी धार्मिक शक्ति उस समय कहा तक बड़ी क्ष्में थी। उस समयसे छेकर सात आह मी वर्ष पर्यन्त कोनी धर्मीमें संप्राम होता रहा । प्रत्येक ग्राम और नगरमें दोनों धर्मों के अनुवायी एक दूसरे के साथ साथ रहने थे। दोनों धर्मों के सन्दिर स्थान स्थानपर विद्यमान थे। उनका सम्राग शान्त था। अब उच्चतिके शिलरपर परंचकर बाँडपर्मकी अवनित आरम्भ हो गया और बाद्यणाँका धर्म धीरे धीरे बच्चत होने स्था। यह सान भार सी वर्षोंडा समय आस्तवर्षेके इतिहासमें शान्ति। वेषा । येषा प्रतीत होता है कि समस्मानों हे आक्रमसातिक भारत वर्षमें ऐसी कोई घटना नहीं हुई जो क्यनीय हो । इन शनाब्दियोंसे कोई बड़ा नाम दृष्टिगोचर नहीं होता और न कोई सामाजिक अधरा विद्यानन्यन्त्री उन्नति ही हुई । यह प्रतीन होना है कि शताब्दियोंतक आयावर्तमें फवल यही शास्त मंद्राम जारी रहा. ब्राह्मण-धर्म तथा यांच धर्मके पारस्वरिक सम्रामने भारत-वास्तिवांको कई दानास्थियों से ली और मानमिक उद्यतिके स्थानमें मानसिक अवनति रत्वच कर दी। इसका कारण यह था कि उस समय मगरत देशमें एक हो भाव काम करना था अर्थात किन साधनीय अन्य धर्मीको नीचा दिलाया जाय । अतः इन्हें देसे ही द्वारा सोचने और प्रचलित करनेका अधिक विचार होता था. जिनसे वे साधारण सन्धं कोगोंको भपनी बोर आकर्षित कर सकें।

बीद स्प्रेम बुद्रको झानडी १ जा करने स्प्रो थे। स्थान स्थानवर बुद्रकी मूर्तिय। स्थापिन थी। बीद्रिके शितिस्व जैतानके स्प्रीत करने सीधेंकी मुर्तियां नका समा कर नताने थे। बाह्यपीने बीद कर नीमेंके भागे वह जानेके प्री-प्राधी गांव सिर्फ ध्याने वैदिक देवनाओंकी मिक्स मिक्स सुनियां बना कर स्थान स्थानवर सन्दिर स्थापिन कर दिये जिल्हों सीण स्थान स्थान

धर्मके फैरानेया दुसरा साधन भिन्न भिन्न पुरत्कों से स्मा कहना था। उस सम्बद्धक को बाह्य संस्कृत भारामें भे उनका प्रयोग मो केरत विजेष विष्योंको नियमपुर्वक प्राप्तेमें ही होता था। उनका समकता साधारण पुरु चोंके किये समझ्यव था। इमान्यि पीदों और बैनियों हो बयाओं ने पुरार बद चढ़ कर कथा सुननेक लिये प्रराण रचे गये जिसमें उनकी अनुविने मरी हुई क्यारें और आधर्यजनम बार्वे माधारण पुरुषों हे दृर्गीनर अधिक प्रसाव दाल सर्हे ।

पुरार्टोमें एक ईटबरडे जीन स्वरूप बनावे गये। महा, निर और विजाके विचयमें विचित्र कथायें किय कर प्रतारोंकी संस्ता नथा परिनास प्राचा गया। उनमें पह स्तष्ट प्यन्त होता है कि उस कालके सेनकों और उनके धोनाओं ही मार्टिन तथा धार्मिर अवस्था अत्यन्त विर चुकी थी।

इन सब बार्तोटा प्रयोजन अली ऑनि सिंह हो गया । बौद्धसत सन्तिके हाथ

पद चुका था इसतिये माझपोंने अपनी विद्वता और वर्तुरतामें बौद्ध धर्म हो स्वष्ट रूपमें पराजित कर दिया। बाँद्ध धर्मने जो कठ मीना वह बाज्रण वॅदमवर्थ रहत्य शास्त्रींसे सीस्त्रो । सुद्धी मिद्धाना सोल्यनास्त्रके मिद्धानीके पियाय और कुछ नहीं है। जासनों ने पास ना केवड सांख्यास्त्र या बत्युत सांत्यशास्त्र वैसे कई भीत नास्त्र भी थे। इसलिये पुद्वर्श निक्षा

विदेशोंमें तो सर्वेषा नवी और पेविच प्रतीत हुई, पर लाइन्डेंके लिये उसमें कोई विरोष भाकर्परास्ति न भी।

हुमरी बात बाजरोंके पक्षमें यह थी कि बुद्धने चेदों और बास्बेंकि साथ जाति-के प्राचीन सहन्वको भी स्थाय दिया। पुरानगढ़ांगरी विचा और सम्यनाका मान-चित्र प्रत्येक आर्य-हद्वयपर स्रोचा जा खुका था । प्राचीन व्हिनयों और महात्माओं-के नाम नथा राम कृष्यके चरित्र लागाँके हदयोंने पुरु दम हटा देना असम्मव था। माधारय महत्त्व वितेष पुरुषों और उनकी वीरताओं हे इतने दास हो बाते हैं कि कहें इस दानत्वसे कोई पुक्ति खुड़ा नहीं सकती।

यही मब बाउँ भी जिनने लागोंका चिन पुनः बीद्धधर्मेस हदाहर ब्राह्मच्याने की और फेर दिया। बब बौद्धधर्ममें मन्त्रागीतर मगड़े होकर कई सप्रदाय हो गये. ते। आपं-धर्म स्वतायनः इन समदायोंने स्वतव रहा अयोकि आर्यधर्म इस प्रकारका धर्म न था जिनका आधार विशेष विश्वानींदर हो। बाझट लोग भिन्न भिन्न विश्वानींका सम्बन्ध दर्जनसे करते हैं । ये सार दर्जनीं हे विचारीं हो अपने अन्दर संबुक्त समझते थे । इम कारण उन्होंने आरम्पर्से बाँद-मनके मिद्रान्तोंकी एक शासाका क्यन किया किन्त ् वर्ष बोद्रमतने एक सिद्रालको स्वीकार पाके बोप सबके पृथक् कर दिया। तो उसके अन्दर आरमे आर भेद उत्पन्न हो गया । इसके माय ही बाहराँने बीद-धर्मकी निगर बानेरे निये उसके प्रवर्षक महात्मा बुद्धको अपने दश बहे अवनाराँमें शुमार बर दिया । द्वर बीट्यमें निर्देश हो। गरा और नाइन्ट्यमें देतर प्रकृता गया तो बाहर लेग अभिमानमें हर हो गये। उन मनप दें। यही ठहरें बौद्धधर्मके विरुद्ध बतादी गरी।

कपन है कि ब्राह्मणोंने नारिनकों और बेदकी निन्हा करनेदालीने दुःगिन होकर आह पर्वत्यर बड़ा भारी यह किया हम बहकी मामिलार राज्ञलोंकी एक नयी वाति करवा हुई। वन्होंने नेदांश रशारा भार आने उपर निया। इन राज्ञलोंको अभिनुक्के राज्ञल काने हैं। इसी करने आधारण की महस्त वर्ष प्रमान, और गतेबके काल्ये, प्रमान होता हो। इसी करने आधारण की महस्त वर्ष प्रमान, और गतेबके काल्ये, प्रमान का हो ही। इसी करने आधारण की महस्त करने प्रमान, और गतेबके काल्ये, प्रमान का स्वीत कीर एक नभी राज्ञल जानि अर्थार सालवा जानि करना की।

द्वसरो रुहर विद्वाल माझणोंडी भी, किन्होंने स्थान स्थानगर स्नमण और नारमार्थे करके भारतवर्षेमें गिरते हुए बीद-धर्मकी अन्तिम घडा दिया। इस रहरके आरम्भ करनेवाले कमास्ति श्रष्ट विक्रमी सनराठी आठवें

कुमारिल मष्ट्र शतहार होती है हुए। अभी कुमारिल मुद्द आरहम हो थे कि वे एउ दिन राजमहरूके गीयेमे गुजरे। ज्यस्त उन्होंने राज-यन्यारो

सस्तृत इलीवमें यह कहते सुन्ना कि "क्या करू", किया जांड, वेदाँडी रहा करते-वारा पांड दिलापी नहीं देता ।" कुमारिल भदने उत्तर दिवा "हे देवी ! होक मन कर अब कुमारिक भूमिपर विधमान है ।"

कुमारित बौद्धपर्मेश अध्ययन वरनेके लिये सिध्य रूपमे उनके महमें परिष्ट हुए।
एक दिन बौद लेगा येरांसा उपरास करने लगे। यह तुन उनके नेमोर्से अधुकण आ
गये। उन्होंने उनके साथ सावार्ष भी सामस्त किया। अन्योत उनके निम्मेर्स अधुकण आ
कि मैं वर्षनासरे कुरतेने। नैवार हूं। यदि पेर सच्चे हैं तो मुक्के बुठ नहीं होगा। ये
परितेत कुर पड़े। गिरते हुए उनके नेमोर्स बौद आयी भी उनके विशोधपरिन कहा कि
मुक्त करा गये। यह पड़ित स्त्र में स्वति करने उपर पिता है।
यह कार गये। उनके उसर दिना है यह पड़ी मह स्वति हुई है कि मैंने ये देव कि ने
'यदि" सारद्वा सर्योग किया है व्होंकि उससे सराय प्रस्ट होता है।

कुमारिक भारते भीद्रपानि किरह प्रणा करना आस्मा किया। उन्होंने भारते । सहाताओं भीद रखी और दिश्यामें होगों और राजाभंडों विद्वारा दृश्या है प्रणा करनेता उन्हेंता दिया। इशिवामें उन्हें एक ऐसा शिव्य मिका निक्का नाम सामाके दर्गानिकानमें सर्वण दिश्य होगा। उनने अपना काम उन्होंने पुर्दे हैं दिया। हुमारिक पायरकों भूतियोंनी निका स्वत्य करा कर अपने आपनी वीति जा दिया। ऐसा करनेके दुन्दे सक्ता पायर्थने उनसे हुमका कारण पूछानी उन्होंने उनसे दिया हिं मेने यह बना मार्था थार किया है हिंदी शुरू बना कर थोन्या दिया। उनका आपनील करनेके दिन्दे में सामेने आपनो संस्ताग्रीन करना है।

प्रधानार्थं महावासे उत्पन्न हुन्। उन्होंने दीसण भारतरार्थे पान कर समूर्य आर्थानक दीता किया। स्तान राजार उन्होंने सहक मानार्थे से क्रांगीन प्रधान के अध्यान कर स्वान के स्वान क्षात्र के स्वान क्षत्र के स्वान क्षत

कारमीत तक पहुँचे भीर ३२ वर्षकी आयुमे उन्होंने छेन्तरनाथमें माण-स्तान जिना । यह शंकरका ही काम या कि माझणीं छे चाने छे आयोवनी में फिर विजय माज्य हुई। अन्द्रिक्ट इन्हरून

# तरहवाँ प्रकरण

### चीना यात्री।

हीत मामक केरक तो चीनी पाधिगोंके जीवन रचाना और उनके मार्ग-वृत्तान्त्रोंका बहुत बड़ा हाता है, जिल्ला है:—"आजनक संसारके बादिवोंसिये विसीने ऐसी बद्धा और सिक्तिश्वयं कभी इतनी दृश्का और भवानक सार्ग तब नहीं किया, कभी इतने प्रोम और प्रतिष्ठाकी दृष्टिये अनुवादिवोंने अपने पर्सके पवित्र चिट्टरेंग देशनेकी इच्छा नहीं हो, और कभी संसारके सानव-समूहने बन, पर्वत तथा समुद्रोंके सार्गेस इतनी कटिनाइयां सहन नहीं हो जिल्ली वटिनाइयां सरक किन्तु उत्साह एर्ज पीनी बादिवोंने अपने पर्सके प्रवर्ण ककी जन्मभूमि भारत-वर्षके इर्दानार्थ सहन ही।"

पाहिचान विक्रम संवत्की पांचवी मताव्हीं संप्रमानिन्तानमें होता हुआ भारतस्य पहुंचा और गगारी भूमिमें असण बरता हुआ संगालकी साहीतक आया। उसने देगा कि उस समय माहाए पुजारियोंका मान पाहिदान भी बीद्द धर्म के मिसुकॉके समान ही होता था। बोद्द-धर्म के महाँके माथ साथ आर्थ देवताओं के मन्दिर भी पांचे जाते थे।

ग्रहीं राताबहीं रे मध्यमे चीनसे हुमरा यात्री इतस्ति आया। इसने नत्कालीन भारतीय रिक्षाको प्रयाणीयर विस्तारसे निष्या है। इससे पता चलता है कि इस-बालमें रिक्षाको प्रयाण ग्रहीं के हाथमें था। यह जिस्ता है कि स्त्रीया अपवालके आर्थ भी अपने आपको हिन्दू कहना प्रसन्द न करते थे।

ह्य मुम्मांग सातवीं शताब्दीमें मध्य-पृशियामे होता हुआ भारतवर्ष पहुंचा और पत्रवह सोलह पर्य तक हम देशमे पितता रहा। भारतवर्षके मन्यव्यमें उमका प्रवक्त बधन है-'दिली धर्म हालोंकी अपनी और आवर्षित करतेके सिक्

हुनमान वरिषद् थे। माहारोंका यह बहुते हमा गया था।" जब यह प्रवाद पहुंचा तो उसे अतीक और बनिच्छ हमाइक हुन्छि-सेष्यर हुए। यहाँ तिज और पार्टनीये मन्दिर भी दिलायी हिये। मनस्व पश्चिमानर भारतवर्षी बीज्यपर्मये महोके पान माहारोंके भिन्न भिन्न ममहायोंके सन्दिर विवस्तान थे। अनुसानिकासकी इस रिचानशींकर एवं दीव साला साइव बहत्ता था। ऐसावस्त्री कहा मह जिसे पनिच्याने मैदार विद्या था साली पड़ा था। हेना अभी भीज्यपर्मि नहीं हथे थे। बारमीयमे रोच मी मह और पीन सहस्त भिष्ठक थे और दनकी सिकाये अभावसे होता पत्री दीव थे। इस मार्गमें उसी अवस्त्र बच्चाक्ष हिमायन है होता दीव्यमासे सर्वण विद्यान हो पुत्रे थे और परस्तर सहाई कारी बहुत थे। कथन है कि बाह्यणीने माहिएकों और वेद्दरी निन्दा करनेवानीने दुःनिन होकर बाह्य परेतार बड़ा भारी यह किया। इस यक्की समाधितर राजनांकी एक नवी जाति उत्तव हुई। उन्होंने वेदोंडी रहारा बार अपने उपर दिया। इत राजनांनीं अधिनकृष्टके राजनां करते हैं। इसी कक्तों अधाराय के स्वेत पर प्रधार, औरगोबके कारमें, प्रवादके हुक गोविन्द विकते, जो पुराणोंके बड़े विदाद में, नैवाईची पर्वत्यर इसी प्रकारक यह किया और एक नवी राजनून जाति अधार साममा जाति उत्तव की।

दूसरी लहर विद्वान् माझणोंकी थी, जिन्होंने स्थान स्थानपर स्रमण और शास्त्रार्थ करके मासतवर्षमें गिरते हुए यौद्ध-धर्मका अन्तिम धका दिया। इस रहरिं स्वार्थिक स्थानिक स्था

आरमा हर्नवाले जुमारिल भट्ट विक्रमी नेजूनके आहर्य कुमारिल मट्ट शालादिमिं हुए। अभी कुमारिल मट्ट शालकही थे किये एक दिन राजमहरूके भीचेसे गुजरे। उपरसे उन्होंने राज-पणासे

मंस्तृत इलेकमं यह कहते सुता कि "क्या वर्मा, कियर जॉर, वेरोंकी रसा करने बाल केाई दिलापी नहीं देता।" कुमरिक सहने उत्तर दिवा "हे देवी! ग्रीक मन कर अब कुमारिक भूमिएर विद्यान है।"

इमारिल बैड्रियमीना भण्यान करतेहे लिये सिरावरण में उनके मार्स मेरिड हुए।
एक दिन बीड लेगा वेरीडा रायान बरते लगे। यह सुन उनके तेरीमें अड्डण मा
गाँ। उन्होंने उनके साथ साधार्य आरम किया। धन्यान उनके निमार्ट्राके यह करा
रिंगे प्रतीनस्ति कृतिके तियार है। यदि वेर सम्बेह ते से मुक्ते कुछ नहीं होगा।
रिंगे प्रतीनस्ति कुर्तिके तियार है। यदि वेर सम्बेह ते से मुक्ते कुछ नहीं होगा।
रिंगो कुछ नहीं मिसते हुए उनके मार्च आर्थी सा उनके विश्वियारी कथा कि
सुन हार महै। उनने उनस् दिवा कि यह पीड़ा दुर्तिक हैं। दिवे मेरे वेरके लिये
प्यार्थित सहस्त्र हो स्थानिक हम से स्थानिक स्थान सम्बेह लिये

कुमारिक भट्टने थीद्रपामें है विरुद्ध धनार करना भारमा किया। ज्यांने बर्दने पहले करने में तर की और दक्षिणमें कोगों और राताओंको ब्रीट्रिनीय देंश्यमें कुम करनेना वर्षनेत दिया। दिवानों कर कुंक केता दिव्य विश्व निकास नाम सामार्क दसंत्रीविद्यानों सर्वधा विराद देखा। उनने अपना काम अगीवे पुर्द दिया। कुमारिक पाउठकी भूगियाँको दिव्य रहेखा वह असने आपने सीवित जला दिया। लेका करके कुंद्र सकताभागेने जनने दमका कारण पूर्णने त्रामों उत्तर दिवा कि मेने यह यहा मारी गण किया है कि बीदाँको गुरू बना का भीनना दिया। वरकता मार्थामा करके कि की भीननो आपने सामी्योग करता है।

राक्ताचार्य मुलाबारमें उत्पन्न हुए । उन्होंने दक्षिण धारतवर्यसे चल कर सन्भूमं आर्यावतका दीरा किया। स्थान स्थानवर बन्होंने सरहत भागामें बीद छागारी

साधार्य किये तिकार बुसाल सकर-जित्यान नास्य दुल्हों रामो सस्तान वे अधिक किया गया है। तस्तरे पेस्तर्का स्थापना करते आर्थित सी पेस्तर्क के नत्तरे सक्तर करूँचा दिना ही क्रिकेत के केंद्र आर्थाकार्य सन्दुल सासासे सकरके सामान कोई नहीं हुना। प्रथार करते हुन्ये सामों नहा करते केंद्र के अध्योग कार्यों के क्रिकारणां सामाना किया।

नारार्थन कर्युत स्वास्थित शहर क्यान कर तहा हुना। प्रधार करा क्रा क्यान क्यान

# तेरहवाँ प्रकरण

#### चीनी यात्री।

वील नामक लेकक तो चीनी योधियों के जीवन प्रसान्त और उनके मार्ग-वृत्तान्तीं यहुत यहा जाता है, जिन्ना है:—"आजतक संसारके याधियों में से जिनी हेनी अदा और मिकिसाउसे कभी इतनी दूरका और भयानक मार्ग सय नहीं किया. कभी इतने प्रोम और प्रतिष्ठाकी दृष्टिने अनुयायियोंने अपने धर्मके पवित्र चिन्हको देखनेकी दृष्टा नहीं की, और कभी संसारके मानव-समूहने वन, पर्वत तथा समुद्रों के मार्गम इतनी किनाइयां सहन नहीं की जिननी किनाइयां सरक किन्तु उत्साह पूर्ण चीनी याधियोंने अपने धर्मके प्रवर्त्त ककी जन्मभूमि भारत-वर्षके दर्शनाएं महन कीं।"

फाहियान विकस संबन्की पोववी शताब्दीमें अफगानिन्यानसे होता हुआ भारतवर्ष पहुंचा और गंगाकी भूमिसे अमण करता हुआ बंगालकी खाड़ीतक क्षाया । उसने देखा कि उस समय माह्मण पुआरियोंका मान

. फाहिदार

भी बीद धर्म के भिशुकाँके ममान ही होना था। बीद-धर्म के मठाँके माथ साथ आर्थ देवनाओं के मन्दिर भी पाये जाते थे।

एडी शनाबदीके मध्यमें चीनसे हुमरा याद्री इतमिन आया । इसने तत्कालीन भारतीय शिक्षाको प्रदार्शियः विस्तारमे किया है। उससे पता चलना है कि उस-बालमें शिक्षाका प्रवन्ध यौदोंके हाथमें था। यह जिसता है कि श्तीमन उसकालके आर्थ मी अपने आपको हिन्दू कहना प्रमन्द न करते थे।

स्नुनर्माग सावर्षी रातान्दीमें मध्य-पृशियासे होता हुआ भारतवर्ष पहुंचा और पन्द्रह सोलंह वर्ष तक इस देशमें फिरना रहा। भारतवर्षके सम्यन्यमें उसका मत्यक्ष कथन है-पदानों धर्म होतानेंको अपनी और आकर्षित करनेके लिये

स्तमात करियद् थे। मासपाँका यह बड़ने स्ता गया था।" जब वह पंजाब पहुंचा ना उसे भयोक और कनियको स्मारक हाए-

गाचर हुए। यहां सिव और पार्यतीके मन्दिर भी दिखायी दिये। समस्य पश्चिमालर भारतपर्यमें बाद्धपर्मके मठोंके पान बाह्मपाँके निच निक्क संमदायाँके मन्दिर विवसान थे। अकृतानिस्तानकी दम रिवामगाँगर एक याँद राजा राज्य करता था। पेतावरण बज़ मठ जिसे कविष्यते तैयार किया था सालो पड़ा था। लेगा अभी बाद्धपर्मसे नहीं हटे थे। बारमीरमें तोय सी मठ और पांच सहस्र निश्चक थे और उनकी विकास भागमें लेगा पक्के बाद थे। उस भागमें उहां आवक्रम बद्धपुरकी रिवामत है लेगा बाद्धपर्मसे सबस्या विमुख हो सुके थे और परस्पर लड़ाई काई बरते थे।

गणा और बगुना है बीच राजे बीश गणा विद्यार बीड धर्म प्रमी इस्ति-पर या । गगाडे तरपर क्वीतमें एक बड़ा भारी बींद राजा राज्य करना था जियना माम शिश्वदित्य था। उसका राज्य बनावसे वसरेश भीर हिमालासे मध्याना कैश हमा था। उसके रामधे वह सी রিণ হৈন্দ सद और दश सहस्र भिताह बहते थे । जाका जीव आवा जी भार का प्रसाद मा प्रसाद मानुह हत्या । उसाह उरा आप साम प्राप्य भारतमें एक राजाडे नाय युद्धी मारा स्वाया बीद्याचीन श्रयण पूरा करता या । कदाबित इसी कारण रिजारिय दीनों प्रमादिक समझिले देनते त्या गारा । उसके अपीन हिन्दु देनगाओंडे दें। सी सन्दिर खड़े हो गरे ।

शिलादित्यका महाराजा अलोकका अनुकाल करनेका बदा सार था। उपने संबत् ६९९ विक्रमीमें एक यही सभा की जिसमें बीह भीर बाझण दानी एक्ट्र हुए। इनके अतिरिक्त २१ द्वारे देशि राजा भी उगमें विज्ञमान थे । उस समामें भी देखा प्रतीत डनके आतात्क को उत्तर पान का राजा प्रसासकता पूना करणा होता है कि ब्राह्मण्यमं बीज्यमंत्रे साथ पुत्रके निर्ण कार्या या , और बीज्यमं अपने भेरीके कारण वन्त्रीन हो रहा या । हम ममामें पीरिले ब्राह्मणों और बीज्योंके अपने प्रतिकृति होता हो या । हम ममामें पीरिले ब्राह्मणों और बीज्योंके अपने सारवार्य हुआ। किर बीज्यमंत्रिके दो वक्षीमें सारवार्य

हुआ जिनके। दक्षिण और उत्तर क्रम कहते हैं। इस अवरापा जो शीतियो हुई उनसे भी दोनों प्रमोद्धी भिलावर मध्य होती है। समादे प्रथम दिन युद्धी मूर्ति बड़े समारोइटे साथ शड़ी को गयी। दूसरे दिन सुख्यें देवताकी और सीयरे दिन निवको सूर्ति बड़ी को गयी।

शिलादित्य प्रति पाँचते वर्षे राजकीय क्षेत्रको दानमें बांट दिया करता था। पारणाद्वाच आत पायत पथ पातकाथ कारका दातम बाट दिया करती था। इ. तमांत किसता है कि प्रधानमें जहां गया और पशुना प्रिकती है जूक विस्तृतपृथि-पुर निर्मत सथा धनवान अप दिन सक्ष क्षेत्रज्ञ करते थे। गिल्य-मिनादिन्छ औ

दित्य अपने राजगृहसे सब धन सपति लाकर माझणा और बौद्धांक मध्य बिना पश्चपातके बोट देना था। अन्तमं वह अपने दातरी वता राजकीय बस्त्र और आभरण भी ज्वार कर दूसरोंके दे देना था और स्वयं मुद्रके अनुकरणमें भिश्नुकाँके बस्त्र धारण कर लेला था। इस रीतिसे सुदर्क

महात्यासका अनुकरण किया जाना था ।

नालम्बका बड़ा मठ गयाके समीप एक बड़े प्राप्तमें हैं। वहां एक बड़ा विश्व-विशालय था, जहाँ पर दश सहस भितुक पहुने थे। महस्तों ब्रह्मचारी अध्यात्म-विया, इदान, धर्मशास्त्र, विद्यान और विद्यायकर आयुर्वेदका अध्ययन करने थे। इस मठका मय श्यम राज्यसे मिलता था । ब्राह्मण लाग उसपर अधिकार करने या उसे उत्ताइने-पर श्रमत थे।

हा नमाराने उत्तर और दक्षिण भारतमें भी भ्रमश किया। उसने सर्वत्र दोनों चर्मोंके परस्पर मिलते हुए पाया । बुदाया जे। स्थान बौदोंकी कहानियोंने बड़ा पवित्र समक्षा जाता है प्राक्षणां के अधिकारमें भा शुक्रा था । आसाम बौदपमंके अन्दर नहीं भाषा था । समस्त उद्दांसा बीद्वधर्मावलस्यी या । सब जगह बाह्मण देवताओं के मन्दिर बीद मन्दिरीसे प्राचनना अधिक थे । सार दक्षिणमे बीद्रधर्ग महत्वाहि बहते हुए भवाह-

विरद्ध सम्राम कर रहा था।

ह्यूनमांगर्के अनुसार भगानी धनारद्वीमें बाह्यण धर्मने भारतार्थने चौद्रप्रसीत्त पिता। स्वारह्वी गतारद्वीमें केवल उद्दीमा श्रीर काइमीरको है। रिवायन वैद्युधीमें रह गारी। जब भारतवर्षकी श्रीर मुगलमानीने अपना मुग किया है। आवीदनीने श्रीरमांगर्भ पीत्र्यमें सुन्न है। चुना था। देवल मगध्मी पात्र कुलके राजा भीश्यमांवलकी थे। पाल राजाशीता राज्य कर्त्यार गिलजीके आदमा नक बादम रहा।

ह्म प्रवार बीह्यमं अपने मृहमे बहिण्हानि विचा गया, परंतु वह स्तामाविक बात थी कि बीह्यमंद्री मण्डणना विदेशोंमें शत्वियर हुई। विदेशोंमें इमसी विजय अञ्चन आद्यांजनक है। मनुष्यजानिका मदमे अधिक भाग इस धर्मेद्रा अनुपादी है। निस्वत, प्रह्मा, स्वाम, चीन, जापान इत्यादि देशोंमें उसका पर्योच्य वल था और मसारती है जनसंद्या अब भी हुद्दशे निक्षाको माननी है। संमादके आधे मनुष्योंको इसने माहित्य और धर्म दिवा है और संब आधे मनुष्योंके विचारों नथा विद्वासींवर भी बड़ा भारी प्रभाव डाला है।

यविष कार्यावर्तमें बौटधमंका नेयल चिन्हरी शेष रह गया है तथाि उसका प्रभाव आर्थोदर बहुत गंभीर पहा है। बौटधमंके विक्रह प्राक्षणोंका जो मंत्राम हुआ उसमें उन लेगोंने पूजाकी नयी विधियों छलायीं और बड़ी अत्युक्ति-र्वाजभीना प्रभाव योंने मरा हुआ माहित्य उत्पन्न किया, परंतु उसके प्रभावकों ये दूरी तरहमें न द्वा मके। आर्थोंके आचारपर योदधममंका सबसे यड़ा प्रभाव यह हुआ कि जातिकी जाति नरम दल वाली हो गयी। प्रत्येक द्वामें सम प्राणियोंके जीवनका विचार रमना बौटधमंत्री विमेषना थी। इस शिक्षाको शिवायर से जानेका यह परिणाम हुआ कि बीरना नया उत्साहका भाव लोगोंके हित्यों से जुन्न हो गया, जैसा कि अब भी बहा आदि देशोंकी आधुनिक अवस्थासे स्वष्ट है।

ब्राह्मजॉके धर्मा की विजय हुई। उस समय यह देखा गया कि मेल-मिलापके मिह्नांतके स्थानपर विभाग तथा पार्यक्यका मिह्नांत बढ़े वेगासे काम करने लगा। उसका परिणाम यह हुआ कि समाजर्मे जात-पांतकी पेचीद्गियां सामाजिक प्रभाव पैदा हो गयीं जो अवतक पांची जाती हैं।

पहिले समाजका विभाग चार वर्णों के आधारपर था. परंतु जब यूनानी लेगा आयं उम समय चारके स्थानपर मात वर्णे हो गये थे। जब मध्यपृत्तिवाकी अन्य जातियाँका आगमन बड़ा तो ये वर्णे और बड़ने हंगे। उधर जब ब्राह्मणोंने मिख भिन्न देवताओं की पूजा की रीति प्रचलित की तो एक विद्याप देवताकी पूजा करनेवालों का एक महाह कन गया। इस प्रकार समाज भिन्न मिस समूहों में विभक्त होकर जिल भिन्न महाह कन गया। इस प्रकार समाज भिन्न मिस समूहों विभक्त होकर जिल भिन्न महात विद्याप ने विकास के लिए होगाया तो साधारण मन- मेर्नोयर मी प्रयक्त पुरक्त समूह बनने लेगे। जब कोई व्यक्ति कुछ प्रसिद्ध हुआ तो उमकी सतात अपने आपको एक विद्योप नामसे पुकारने लगी ताकि वह शेष समाजसे पहिचानों जा सके। जब एक स्थानके समूह किसी अन्य स्थानमें जाकर निवास करने लगे

बुद्ध करनका उत्साह हो । जयमान था । बीदपर्मेंका भगों : आयोर्टर शाहे अच्छा हुआ हो अपन्ना बुरा वरत एक यान समरण रय ऐसी चाहिये कि प्रत्येक आर्य । महास्ता बुद्धका रास और कृष्णके दक्षात अपने देवाजा सर्वेक्षेत्र महास्ता समझता है और वह उन्हें प्रतिष्ठा तथा प्रसक्ती

द्रष्टिसे देखता है।



# चौदहवाँ प्रकरण ।

#### **→55%** 1859--

### बाद साळम्याके समय देशको राजनीतिक अवस्या ।

कर्न् मी वर्गवर्णन प्रिमोन्समे प्रमुद्धि मामगार्थि प्रवाह भागीर्थमें नहीं मामगार्थि सहार्थी स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स्य

बंदि शास्त्रमहोंने जीने हुए, स्थानों नेबा, बोलताने, बर्सुनीकी, सम्प्रास्त्र हुँ में र लागीय जीवनपु नियमपुर्वेश स्थान हूँ नो बिलिन होता है। कि हुन साहनारोंने जातीय जीवनको नष्ट संद, यर दिया था।। साधीय विद्यालीको

क प्राचीत स्था स्था भारी प्रकारण । विविधियाय स्था सुद्र हो रहे। विवय स्था प्राचीत स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन

वित्रत पूर्ण मयमीत होतर लागिने वहीं बहें गये। संस्कृत-साहित्र गुण होने गया। लोगीने बड़ी बहिनामें में हुमारोंने बड़ी बही किरावर परा एक्या। प्रमें, मान तथा मनावरत हुन आवन गिरा प्रमाद सर्वाव प्रयोध पड़ा। एक नया पर्म आ वानेना पुनानन प्राप्तिक दिखारों में जावता आहमा हो नयी। नयी माना प्रीप्त होतेयर पुनानन प्राप्तिक दिखारों में मोरे निये मुद्दु धृतिक-मान प्रमाद होतेयर पुनानन भागात नये शारीही निये मुद्दु धृतिक-मान प्रमाद होते में गोरे हरसों में विदेशी गोरीके निये मुद्दु धृतिक-मान प्रमाद होते गा। उनने माण मोपान भागित कार्य प्रमाद वाने नया। व्यक्ति मान प्रमाद होते पर्माद हिमा होता कार्य प्रमाद वाने गया। व्यक्ति एक मान अवानकों कार्य मित होता अली वानिया कार्य प्रमाद प्रमाद पराहरिक एक तथा महास्वाये निये होती भागी नवे नवे पन्त कार्यने पड़े। जिन्हें कारा वानिकों स्यान दिन पर दिन गालगरित होती गयी।

चित्र प्रत्योश संस्थानि कारणे देवी हो बेबन हो शिरोहन्से दृष्टिनेंबर होती। एवं से यह हि वस समय समय देन बाहुन्समें बाह्मिक बार वर्षीर को बार सवास सम्बद्धि हो होताने बाह्म सार वर्षीर को बार सवास सवासीने बहु होती होता के बहु होता

्रिया किन्द्र निर्माणिक विशेषक वर्षिक कार्यक्र कार्यक्रमा सम्बन्धक स्थापक कार्यक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स इतिस्थापक स्थापक क्षेत्री हैं । इसमी विशेषक प्रशास स्थापक स्यापक स्थापक स्यापक स्थापक स्थापक

अदर्व दृदय हमारे मामने उपस्थित होता है। विदेशी भाकामक किसी एक राजाके दुर्गपर आक्रमण करता था पर साथके दूपरे राजालोग शान्तिसे बैठे हुए अपना शिर छिपा छेते थे। ये यह नहीं समक्र मक्ते थे कि जो शत्र आत इसारे भाईको मा-रहा है वह कल हमको भी निगल जायगा । विदेशी आक्रमणकारी शत्रु सहस्रों मील देशके अन्दर अमण करते थे। अपने सथा अपने घोडों हे लिये मोजन मागेंमें होते जाने थे। उन्हें कियी प्रकारको रूकावट नहीं होती थी। इस प्रकारकी अवस्थासे पता छराता है कि एक एक सैनिक सैकड़ों अनुप्यों स्था दिवशोंकी शाम बनाकर से जाना था, कोई पूछना भी न था। पकड़े हुए कैरी शेड़ोंके समान साथ चल पड़ने थे। सहस्रोंका बच कर दिया जाना था और वे सन्त्यांस बचनेके लिये कोई बच्च न करते थे । से रोते थे, चिल्लाने थे, पर साथ उदाना न जानने थे ।

यहाँ के लोग राजनीतिसं सर्वधा अनुसित हो गये थे। उनकी दृष्टिमें राज्य की कुछ सत्ता दी न थी। देशका राज्य देशके शाहीरिक वलको धकट करता है। इमदाकारश्चनरा था • जिस देशमें राध्यका बन नहीं रहा समक्र सेना शाहिये कि इसमें शारीरिक जीवन समाप्त हो सथा ।

असी हालमें जो बुद युरोपमें हुआ उसमें हुदुलैण्डको अपनी भक्ताका मयुडोने हमा । इसका राज्य जीवित था. उसने बया किया ? स्त्रियों, पर्स्यों तथा बाहकों को उसने भावात दी कि लड़े हो जाओ, प्राय बचानेका समय है, अपना अवना कर्मेच्य पालन करो । नवयवकोंने विश्वविद्यालय होड विषे, बालकोंने पारशालायें होड़ दी, कोमज शरीर स्थिपी नमा बालक शिल्स कमीशालाओंमें काम करने लगे । राज्यने भएने हाथ बाहर फैजाये और इसरे देशों ही मित्रनामे लाभ उत्राहर अपनी क्साका सबधा क्रिया ।

इस देशमें न कोई राज्य था, न कोई राजनीति ज्ञानता था जिससे कि देशकी रक्षाको कोई विधि निकल्ली । यह देखकर आश्चर्य होता है कि यह जाति जिसमें महाभारत जैसी पुस्तक लिखी जा सकती है अलानमें पहकर राजनीतिमें किय प्रकार इतनी अनुभिन्न हो गयी। अहा कहीं रा उर्जाति ह कोई आकामक आवा उसने भएना राज्य स्थादित कर लिया.

भनिवदा

लोत शांति ।वंड उसकी यजा बन गये । महाभारतमें एक स्थल-पर नहीं बक्ति बारबार नीतिका बर्णन है। कुन्नी हृत्याके हाथ भएने प्रयोको मन्देश सेवती है और उसमें विद्वाराका ब्रुपान देकर राजनीतिहा उपदेश करती है।

शास्तिवर्वम दिल्ली और बहुँकी कथा है वर्णन करके नीतिके भगाध रहन्य बताये • यह कथा दसरी मात्राभीने अनुवाद की दुर थायी जाता है। यहा अपन

विदरसे बाहर निहला उमने एक बिल्लीको जानने फने हर पाया । साथ हो उसकी दक्षि एक जन्म पर जा पन्नी भी बृद्यपर बैठा उसकी कोर दाव समा ग्दा था। पासडी मीती दरबर वह तहत्व में बेटा था। बुहेने यह शावश्यक समन्ता कि भाने शत बिसारे भवदे समय मित्रता रूपने । इमके बाद बिहा, भी मान वर्षा । वह बादर

सने हैं। ऐसे कारानें कर पह का विवह जाति से किस लेती हैं तह समान हो रागें होगें। जिन प्रवाद इंग्लैयके इतिहानों जिल लेती के केत राम्मान का गाँ हैं वर्ग प्रवाद हा रोग के हिएतानों में बारों के बेचन राम हो तह वात । बारेमान इतिरामानक इतिहास त्यावे रहते के दिल लोगों का नहीं हैं बीख कांना तथा मैं समा इत्यादि का कार्य करियों के ही हिएता हैं। पि इत्यादि साथ होगा हो राम हिता हो इस समार इनारे दिवार मुक्ती केंद्र ही होते हैं। प्रवादित क्रिकेट होगों के मार्ग होगा हुआ, त्यावे समारा केंद्र कार्य माराकी स्वादा कि समी (इस नहीं होगा के साथ की हिता हो हुआ। बेचन कुम सह प्राची मेंद्र की की कार्य केंद्र कार्य केंद्र की हुआ। है हिता है हमारी कार्य केंद्र की स्वादा केंद्र की स्वादा की स्वादा की कार्य बैद्र करने कार्य की साथ कि हिता है हमें कि बेच गार्य बहुति सामों ह

क्षार्थकी वर्षकिये हुन माने पर निया। एक प्रमेशे हुक हिसे होत है पानु बनी पने पने ही राजधी रहावे निर्मे का बात है। पानेख कारमानिकेतामा प्रतिवेश क्षानिक व्यक्ति हुई। प्रसंख

स्रोटे रह

स्वतः विकास का का के कार्यों करा वा है। स्वतः विकास का का के कार्यों करा वा है। स्वतः कार्यों किलूट ही हमा। विकास बेगाव, काराह

त्यों तंतुक मानते तथा वर्षिक विकार देखा हो गया। सामाराजी दया नामारा बागाविक निर्देश गरी। समाविक इत्यानिक मानत दुवा। एवं वानामीते बाहित कामान व्यक्ति मानते सहाः मानता वृद्धे सेवामी व्यक्ति सामाराजी स्वावना दिवा। नेत्री विक्षे हुई व्यक्तिने नामा मानास वैद निर्मा मानास-बाहायक हो वान एक बुझ मानी सम्मान्या।

इनमें निर्मे क्यानका दिया केल इत्ताही हैं कि देनरे किन प्रकार रीज्यानके प्रमानने काल महानाताको गीतिके पर्यमा स्वाराज्याक स्टिप्त किन प्रकार कवि करमानाताको प्राप्त हुई, कीर विर किन प्रकार स्वारे स्वारी एका की ।

स्के बन्दे हाने न्हें। वन्ते उन्हर्ण सूत्र द्वारे द्वारित दानह के सें। विस् नाहों के विद्या हो बन का है। स न्हें की कहा स्ट। का मात्र विन्ता स नुकारी तृति वाल प्रतिकत हह कि । विसे नावेंद्र हैंस हैंदर की तृत्व प्रतिकत का का ;

#### पन्द्रहवां प्रकरण ।

#### इस्जामी लहरका मुकाबिला।

"दीने मुहम्मरीणा वेबाक वेहा", न अशोम वेदान कुलममने अटका किने निमन वे बालक सानी समुन्दर, नह कुवा दहानेमें गंगांक खानिर।"

चुर्के पा भी वर्षं अनन्तर एतियाई कोचकी ईमामगोइने अपने वर्षेत्र सचार करना आरम्भ दिया। मगीह चहुरियों के यहे प्रश्न हुए । यहुरी उन्हें उन्होंकि समय होमन लोगोंके शब्द के बीच में बीद यह दान-नन दश देनन लोगों उनकी देशा बहुत हो लहाब थी। उन्हें बहुँ सहादी

कारता सहस करनी पहली थी । यह दियाँका इतिहास उनके क्रमणों और बु:ल्यब घटनाओं से भरा हुआ है। इन अमलों और घटनाओं बा बाच बहुतियों के वैतिहासिकों ने नीरेतमें साम साफ किया है । स्वात जाति-कों के सर्वत गृष्ठ ही औरसे काशाशी आलक दिलावी पड़ती है। बहुदी भी इसी श्रदार प्रतीचार्य रहते थे कि हमारा परमान्ता अवश्य हमें मुक्ति देतेशका सेवैगा । हन बातरें का बहुत बहुत बमाव हैगामयीहरर बादवावन्यामें पहर । परतह वर्ष पर्यन्त वे म बारुस बही फिरने रहे। यहरियोंने एक कियरनी चली भागी सी कि बनकी कार्यका कर नेपाले मानीह प्रत्यक्ष काँते । हैमाने हम भरित्यपाएके भाषाहरर शांगीं मे बर कहा कि मैं बानी जानिको सानत बाने व लिय जाया है। भीर मैं दी मंगीह है। इनके जनारका बार्स्टिक मात्राय राजनीतिक या, भीर वे भगनी तथा आपने भाग वासको क्रानियाँको स्वतंत्र करना भारत थे । वरम्य जब ४व जातियाँने इस बावको अगोचार करना अम्मीकार किया तो उनका स्थान मोगोकी करारण और नीचताकी ऑप शता और इनने अपने कारको परमारमादा पुत्र बतावर एक नपे वार्मकी नीत दारी । रोजन भरदापने वहरिताना समातिन कर दोना है हो । सन्दर्भात में र वाटने बमें हो बच्चित्र संपर्धे कैटानेश वश्य दिया । वह वहूना भागा और नुवानी जिलाय केल दक्षा था । मॅटलालने मयोरका माजारन गना नार्लाको लेकर नुरोगार्वे इप को बनका बचार करना प्राप्तक किया । बनानक रामवे स्वाक्ष समी हो । उप समय रोमदी बर्गमें इ क्षयंत्रा क्रयमा निया हुई वी और गुराम'दी हो। बदलायील की । सबय पूर्व हैमाई बर्मेदी वर्णमंत्र संबर्णनांत्रा प्रभाव इन ठाउँ मागागर हुमा भीन जिल्ला क्रिया क्रमीका समय कड़त हुए जा। व साम ईमाई बागमें परिष्ठ हैं ते गरे।

त्त्व समान् बांगर्गात् (1000 (2010) ) ने एक पुर्वे समय बाने सैतिकोंके हैंगाई बादर त्या बार्मेश कंगोबार किया ने ईमाई बार्म गेमकर राज्यमें की गया । तेमका राज्य समझा मोरामें बीटर हुमा था। नेस मोराव्ही क्याप बातिकोंसे करना बार्म सीर सम्बार बीटर कार था। कार वार्ग कार ईमाई बार्म हारा होने स्टार । तेस्यन सम्बार्ग के बार्ममें सीम, निरंत कार्य होरा ईमाई से गरे ।

हैं सा सामार किया पर्यमा किन्दुत था । ईमाईबर्स सी बहार है के गया । समार है जिस नाह हुए बहुती स्थाना है कि मार है जिस नाह हुए बहुती स्थाना है कि है स्थित मार है जार सावद कियान करने हमा पर थे। स्थान नाह हैमाईबर्स हुन म्हण्ड सावना से भी नाह हैं हिन्यु सामार हैं साईबर्स मारावार से मारावार से सावद हैं हैं है हुन है सावद सावद सावद सावद सावद सावद सावद के प्रतिहत कार्य है हिन्दु सम्मार सावद सावद सावद सावद से स्वीत कार्य हैं है है

बर हूंनारे बर्ग हरातम केन रहा या इन मनन कर्योर मर्माहमें बेरहे हा भी वर्ष बाद करवम हवतन हुइम्मारने काने वर्मको नींद कानी । इत्तरन हुइम्माह ४२ वर्षको

क्षणु पर्यम् स्थारर वरते रहे । स्थाररके सम्बंधमें दूधर तथर राजान तरे । कारे वर्षेसे तर्वे सहस्रो वर्षेके क्षणपत्तवा कागर निरा केंग्र

र्देनाई धर्मके प्रधारक कुणान शात हुआ । अरबक्षे इता उस समय सर्वया कमन्य थी । सीय देग्दे देग्दे समूद बनावर परस्तर सहुदे था चुद करते थे । इवार जुएम्मदेने देग्दा कि देग्दे बहुद बहुदे मान्यों विद्यान है । यदि उसे कोई महुत्य किसी प्रकार कमिसे रूप मके तो अरब एक बहुदे शक्कि स्पन्ने परिश्व हो जाला । अरदे विकारके परिश्व करते के तिवे उसने प्रमृतिको एकमात्र माथव मामका, और साकाल एक घर्मको सीव कालकर अरबको मामस्य यादियोंको एकप करा थहा । दिल्लाहर इवारको मारम्य बहुद कहा महत्त पड़े परानु करते उस्पाह, अरालाहरण समा पीरमहर्ण कालक हमें बहुदे सहता हुई, केर उस प्रमृति सीव-

वह शरह करता इस्लामको विजयानाका सहराते समी तो इस्लामको मारे संमार्ग्स फैया कर मानल होगोंको वसके महर्म शातेको इच्छा उत्पक्त हुई। इज्यानके उत्पादिकारी कहे पवित्र तथा विश्वार्थ पुरुष थे। राज्याको व्यक्ति अध्यानामी सेवार्थ अपनी विज्ञानक हो विज्ञानको संस्थार साथे स्थापन अध्यानिस्तान और माराज्यकी

कोत्, दशा निक्रः देशाँव कार्यका सेंद कीर कांग्यो केत्। कारम कीर निक्रं को संमार्क सबसे आवीव देशाँगिते हैं उस नहीं हरेत् में न द्वार सब । एवं दी दुद करने कारम कीर निक्रते दुस्ताम कार्य आहर कारिया। कारम के बीते से लीग किसें कार्य कारम निव का मीड़क कार्यका शहर कार्यका कार्यका कार्य केंद्रियों लीग किसें कार्य कारम निव का मीड़क कार्यका कार्या किसा है। कार्य केंद्रियों कारमीरकी कीर का रही था, नहुद मीड़ दुस्ताम कार्य को कार किया। दूर देशमें दुस्तामकी सेनामीर कियार कर लिया। स्टेरमें बहुका कार्य दूर्वियों हरह कार्यका कर कर में सेंग्य नामक स्थानार देगाई कीर हासमार क्रमी हो दहर पुक्य हुए । स्पेनके परास्त हो जानेपर सुरोपकी ईमाई जातियोंको भय हो गया और उन्होंने सब शक्ति इस्लामके प्रति बुद्ध करनेके लिये एकत्र की। उस समय अरवके अन्दर इस्लामियोंमें विभाग होगये थे और सेनाओंमें दुवंटता आ गयी थी। युद्धमें इस्लामी सेनाए' पराजित होकर पीछे हर आयीं । इडलिस्नानके प्रियद ऐतिहासिक गिव्यनने लिखा है कि यदि इस संग्राममें इस्टामकी विजय हो जानी तो भाज औरमफोर्ड और कैन्द्रज विद्वविद्यालयों केअन्दर मुसलमान प्रोफेमर बरान-पर विद्यार्थियोंको ब्याख्यान देते होने । इस युद्धने यह निर्णय कर दिया कि युरोप-का धर्म ईमाई रहेगा, परन्तु फिर भी इस्लामने समस्त बुरोपमें विद्या तथा सम्बना फेलानेका कार्य किया । स्पेमके अन्दर सातसी वर्ष पर्यन्त मुनलमानोंका साम रहा और कार्डवदाका विश्वविद्यालय युरोपमें प्रथम विश्वविद्यालय था जिसमें समस्त विचार्ये-गणित, आयुर्वेद इसादि-पदावी जाती थीं । युरोपके अन्य विद्वविचालय उपके अनन्तर स्थापित हुए। स्थेनसे समलसान पिछले बालमें निकले। इसका बर्णन भारे भारता ।

यहाँ इस इतना बनला देना चाहते हैं कि इस्लामधर्मपर व्यह आक्षेप करना कि वह तलवारके बलसे संसारमें फैला सर्वथा ठीक नहीं है, क्योंकि इस्लामके सिद्धान्त एक प्रथक वस्तु हैं और इस्लामकी राजनीतिक शक्तिका देशोंमें बहना और बात है।

जब इस्टामी सेनाओंने फारसकी ओर प्रस्थान किया उसी समय सिन्धार वनके भाक्रमण भारम्म हुएँ। पहिले दो तीन भाक्रमण तो केवल साधारण सूट मारके तीरपर ये और उनका कुछ परिणाम न हुआ। अन्तको

सिन्धपर इरलानी सवत् ७६८ में अवुल ( मुहम्मद बीन ? ) कासिम सेना छेकर सिन्धपर चड़ा । बड़ी शरबीरतासे आर्थ राजातीने अरबी माक्रमण सेनासे एक किया । उसी समयसे हमें राजवरोंकी अमाधारण सोग्रासिक किया-विधियर शोक प्रकट करनेका अवसर सिलता है, क्योंकि इससे

आर्थोंकी पवित्रना सर्वटाके लिये लग्न हो गयो ।

राजपुतों के अन्दर यह विचार बड़ी मजबूतीसे जम गया था कि रणभूमिने मर जाना ही राजाती कर्नेच्य है। इसी युद्धमें जब इस्लामी सेनाने एक तुर्गेरर आक्रमण किया तो राष्ट्रित मरनेके लिये सैयार हो गये। उन्होंने एक बड़ी भारी बिता सैयार कर ली, जिसमें पहिले द्वियां और बालक मस्तीभूत हो गये, बाइको उरगाने स्तान करके और एक दूसरेंमें नमस्कार प्रणाम कह कर दुगंका द्वार खोला और भाकामकोपर जापड़े। इस ताइसे प्रत्येक प्रतुष्य कट कर मर गया। राजहर स्वियोंकी बीरताकी एक विचित्र कथाका वर्षन भी इस युद्धों मिलना है। इस युद्धमें सिधका बड़ा राजा दाहर था। अब वह रणशेत्रमे मारा १ दूर पुष्प (११५०) ने हार ता प्रवर चा अब व्य प्यवन नाम गया तो बमझे वो क्यापाँ मुगलमान सेनारित हामिमके हाथ पह गयी।
 वसने वनको वनहार स्वस्य मृत्योको पाम भेड दिया। वन क्याप्रोमिक हुर्यों मुस्यवन्ताको क्षाम पह स्वयाप्रामिक हुर्यों मुस्यवन्ताको क्षाम पह स्वयाप्रामिक मुस्यवन्ताको क्षाम पह स्वयाप्रामिक मुस्यवन्ताको क्षाम पह स्वयाप्रामिक मुस्यवन्ताको क्षाम पह स्वयाप्रामिक मान्यवन्ताको क्षाम प्रदेशी मो रीने

लती। उनमें भारत पूछा गया नो उन्होंने मनापा कि तुन्हारे सेनारतिने पहिले हमसे दुरावरच करने पमान हमें तुन्हारे पास भेडा है। मुटीपाने भारता दी कि कातिमका वध करने उनका प्रारोह भूनेसे भर कर बारम भेडा बाय। वस उन्होंने भरने दिनाके पातका प्रारोह देख दिया तो समार्थ मात कह दी और स्वयं विष खा कर मुदाके दिने निटारेबीके बनीमून हो गर्नो।

सिन्बक्ती विदय बहुत बुठ कृतिमनकी वीरताके कारणसे हुई। जब बहु मारा पदा तो मिन्ब गर्नै: मनै: मुनलमार्नोके हाथमे निकलने लगा और संबन् ८०३ में राजुलोंने मुनलमार्नोको निकार कर दुन: भरना अधिकार कर लिया।

सहे बेगला हरनामी आक्रमय भारतवर्षेत्र दो मी वर्ष प्रधात संवत् 1645 में भारम्म हुआ। उस मनय तक हरनामते अञ्जातिस्तात आदि देशोंमें अधिकार करके अपने आपको भलीमाँति दूद कर लिया था। इतने

मारतर्वरः विशेषका कार्ट यह या कि मारतके उत्तर और दक्षित्रमें वस शनार्वः समय कार्योके दूरु राज्य स्थापित थे। पश्चिमोत्तरमें बीर

पानम् राज्ञानां मिष्ठ भिष्ठ जीतमां राज्य करती थीं । इन मर्जीमें क्वीतना राज्य मध्ये मिक्सानी था । इन्होंने कानी सार-

बीरताहा प्रताय निम्पने दूरी नरहते है दिया था। विहारने पानवीरका राज्य था। पिश्वमने माण्याका राज्य था। यहाँ विक्रमादियको कथाउँ प्रत्येक्की विह्वा पर थी। मारपके दक्षिणमें तीन बड़े बुद राज्य करने थे यथा और बुद जिमकी राज्यभनी नदाराओं वर्तनान मेहर राज्यमें है, चीठ बुद जो पहिले बुध्यकोनम और फिर नजरमें राज्य करना था, और पौद्याबुद जिमकी राज्यमानी मदुरा थी जो दिस्त मारपने मधुराके नामरर बमायी गयी थी। यह राज्य विक्रमसे चार मी बर्च दूर्व देशादि कुछ्य था। इसके एक मी मीठहरूँ राज्योद मिटक काहरके माथ दुद किया। इसके अनमार निष्ठ मिटक अध्यक्ष सामारी प्रत्ये प्रदेश अपनार निष्ठ मिटक अध्यक्ष सामारी प्रत्ये प्रदेश स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप

द्वितामें महमे वनवार विवयसगरका राज्य बारहवी राजारहोमें स्थापित हुआ। हमको राजधानीके मण्डाल बहुआहा नहींचर विचारी ज़िलेमें पावे आते हैं। चार राजानिक्षों नक विवयसगरके हाटा दक्षिणके ग्रुमकान

विश्वतन्त सङ्ग्रिमे पुर करते रहे । इस विश्वसम् वेद कीर शासीके राज्यशे स्थान दुन प्रवित्त करते दांते दें। की विश्वत हुए हैं। एक माध-

वारार्य केत दूसने सारमाधार । माध्याधार विद्यवसारहे हाला-के मन्त्री थे। इसने महत्त पुरावरिक बद्दार केत त्यां प्रधानका एक मण्डल बताया था वित्तमें को को पंतित बाम बतने थे। माध्यावार्य मण्डल बद्दार व्याधा था वित्तमें को पंतित बाम बतने थे। माध्यावार्य मण्डल बद्दार हाई से परीक्षा बतने थे। इसी प्रवार जन्म मारान्ते 11 वी प्रधानी में तेतर 11 वी प्रधानीके अन्त नक तिथु राज निष्य सुन्यमान भाष्ट्रमार्थे केतर उसके उन्तर-विद्यात्विते सुद्ध वरते रहे। मन्यानी चा है कि क्रवरादे मम्बद्ध संबद्ध १६१६ से पहिले तन्त्र माहार्व क्रवर सुन्यमानों का स्थान प्रतित्व स्थानित व हो सहार्थ नारगर्वका इतिहास ।

उमी समयके लगमग अपान सबद १६२२ में नाजीकोटके संग्रामके अनन्तर वृक्षिण सार्त्रमें रिवायन विजयनगरको समाध्यि हो गयो ।

सम्पूर्णित उत्तर माराकी समाधीमर्थिक छै।इका राज्ञकुलानेसे आ भारती रिक्तमं क्यारित की और उनसेने चित्तीहरूँ सुगुलीका अधिकार पूर्णन्या सीमा न किया। अवस्ता सामानकाल स्थानित कुर सभी भी दे सार्थ हुए में कि भीरंगानेको आपनी दूपर राज्ञानंत्रि निरा उत्तरा भारतन किया, उत्तर दक्षिण सामाधी समाधीने अपने सामाधी नीत सामाधी अस्ति दिसानी राज्ञानित स्थान मिलका समास्त्र सामाधी हुन समझ प्रमाणन पूर्णने अपने सम्बन्ध स्थानकार दिसानी सामाधी वसी इस केमल इस असमन तथा भारता-सिक विचारकी दूर करना व्यक्ति है कि समाधीन से स्थानकार ग्रस्थानात्रीका शिकार कर स्थान

संबत् १०५० से लेकर संबत् १६१६ तक अपनि छः सी वर्ष पर्यन आयोंने सुचलमानीमें बुद्ध किया । आयों और मुगलमानीके बीच सुदका विचार उस समय

तक दूर न हुआ जनतक अक्षाने राजगर्शन्त के कर हिन्दू मुगन-स भी नं वरणं मानीके भेर-आरको तुर स किया । यदि औरगरेक्की मीतिने यह रूपा भेर भाव पुनर्शित कोरान हो आर्योशनेके सर्गेतानकालका हरि-हान पर्योगा शिक्त होना । ३०१० हो लेकर सहारपीत गीरी

बीदों और सम्बंदि पात्रिक समाप्तक सम्बन्ध का गागाविषयों मानावर्षी वृष्ट राजनीं में स्व सम्बद्धी स्वयंति हुए । इत्यक्त स्वीध्यम् हुमाना यहाँ निष्य दिया जाता है । इ. स्वर्गान्दियां है अमार्गित देशना कर्षा आत्र स्वर्धी है । पृद्धिक भागादी एता वर्षे तक सुम्यम्बन्ध आद्यास्त्र अन्य आर सैन्द्र जन्म १६, द्वार अमार्थ स्वर्ध मो प्रेचे सुम्बन्धमान कार्यमान्द्रारी मानावर्ष्य अपना अर एवर १ चरा मानावर्षी कार्य है । सम्बद्ध मानावर्ष्यामा सुम्बन्ध दुस्तक सुम्बन स्वर्ध मानावर्षी आपना हों।

# सोलहवां प्रकरण ।

## पश्चिमोत्तर सीमाके स्राक्त भग ।

मंदर् १०३६ विक्रनीमें मीमान्तरर अफ़्गानोंकी लूटमारसे दुःरित होकर पंजाबके राजा जयपालने उनकी राजधानी गज़नीपर आक्रमण किया। (यह लूटमार महस्त्रपर्वेसे अवनक मीमान्तपर वैमीही जारी है।) शरद प्रतु

परनीपर राजा आ गयी थी। पंजापके राज्यून अपूजानिस्तानके पर्यतांकी सीतासे वनपानका भावतप्र परिचित म थे और न थे पर्याप्त यात्रा-सामग्री ही छे गये थे। इसिलिये जान और मालकी यहुत हाति हुई और थे अफूजानी

इसलिये जान और मालकी बहुत हानि हुई और ये अफ़गानी सेनाके माथ युद्ध न कर सके। ५० हाथी और एक लाख रुपया मुबुक्तगीनको देना अंगीकार करने ये लौट आये।

यह सेकबाद है कि सीट भानेपर राजा जयगरको झाह्मण मन्त्रियोंने यह सम्मति दी कि म्लेप्टके साथ प्रतिज्ञापालन करना केाई धर्म नहीं है अतुम्य उसे यह रुपया न भेजना चाहिये। हुमरी ओर क्षत्रिय मन्त्री यह सम्मति

रपया न भेजना चाहिये । दूसरी ओर क्षत्रिय मन्त्री यह सम्मति एउक्रमीनक भाजनय देते थे कि प्रतिज्ञाको अवस्य पूर्ण करना चाहिये । प्राक्षणींकी सम्मतिकी विजय हुई । फिर सुबुक्तमीनने पंजायपर आक्रमण

किया । राजा जपपालको पराजय हुई शीर मुज्जनगीन पेशावरमें अपना सैन्यावास निश्चित करके दश सहस्र सेना यहाँ छोड़कर लीट गया । इस मकार पावनीय मार्गोके देनों ओर अफ्जानोंका अधिकार हो गया । आर्थोके लिये इन मार्गोको रोक्ता ही देसके लिये सबसे यहाँ रसा यी । पेशावरको अपने हायसे खोकर उन्होंने अपनेको सर्वदाके लिये अफ्जानी आक्रमयोंका आसेट बना लिया । सुवक्रगोन मध्य-पृश्चियामें युद्ध करता रहा और सवत् १०५४ में मर गया ।

सुदुक्तगीनके स्थानपर इसका पुत्र महसूद १६ वर्षकी उसमें राजगरीपर येठा। चार वर्ष पर्यन्त तो वह सेवर दॉकें इस ओर अपना राज्य हुट करता रहा। परचाद इसने भारतवयपर आक्रमण करना अपने बोयनका सन्ध्य

महन्द गन्नवं।
 पता दिया । इसे आयाँवर्त्त से टूटमारके द्वारा रत्न आदि छेजाइर

भगने राज्यको धनावय करनेकी बड़ी लालसा थी। परन्तु साथ हो वस योवनावस्थामें हुस्लानी उत्साह भी छूब था। वह आयोके देशको बिजित करके यहां हुस्लान धनको फेलाना चाहता था। जलीकाने वसके उत्साहको देखकर उसे बड़ा भारी धार्मिक पद दिया। उसने भारतव्यपुर १० आक्रमण किये जिनमेंसे १३ तो पंजायको पराधीन करनेके आश्चयसे किये थे। एक आक्रमण कावनीरपर हुआ जिसमें वसे बड़ी असफलता हुई और तीन आक्रमण कन्नोज, खालियर और साननाथपर केवल लूटमारके आश्चयसे किये गये थे। पंजाबरर आक्रमण करहे बनने जवनात है। पारित हिया। जवनात है। बार परित्रेत है। पुरुष पा इसमिन्ने राजुर्जों है नियम के अनुसार वह साम्य न कर सम्या या। उसने मिहानन जरने पुत्रहे। अर्थित किया और सहने साही बहन चाला दिये हुए कियारर जलकर मर तथा। पंजाबरर एवं आक्रमणूर्जों तो संबन १०५५ में हुआ अवव और मालवाहे राजाओं ने भी राजा आनन्द्यालकी सहावताहै निये सेनारें भेगी आर्थ महिलाओं ते भारे सूरण जनार कर दे दिये। नियेत दिवरों ने स्टे कलना आराम किया मित्रों के पुत्रों ने अपने नियों है। सावायता कर सहें। सहावह सम्या इनना चवड़ावा कि वसने पंजाबर जाहर इनाम लिया। जो सेना पंजाबही और भेगी गांधी थी जनार सन्दु राज्युत हुट यहे और इस साइसे उन्होंने चार सहस अनुमानी-का पार कर कर हाण

परमु महसूर हरएक भाकसणामें देशके कुछ न कुछ आगरर घषिकार करना रहा । भन्नकेर पत्रावके परिचानी जिले उसके अधिकारमें आ गये । धानेश्वर और नगरकेटके मन्दिरोंने बहुन सा सुटका साल बसे प्राप्त हुआ।

नामनाभार भागनण उपका १६वी आक्रमण सवत १०८२ में गुजरानमें सामनामके

भारता हुए । उसके में मार्थ के कूर्य मार्थ हुए तहा मार्थ मार्य मार्थ मार्य मार्थ मार

हुननो दूरीहे भाजमनमें महसूरही सेनाहा बनहर तीर जाता बहर बाता है हि भावतिन है सिख सिख राजामंत्र भरत मिल्डा बुद बनेतरे गरित गरेवा तुन हो नुही थी। बहांनद दि दिनीहो हुनना दिवार भी न भागा दि भागमें महलांहे सैन्यन कार्य होट्टेट मानेदी नामार्थीक प्राथम सेनारों भूतवे ही नह कर हैं। हुन बल्जानिकां निराम कर हुन्यों कि प्राथक वृद्धियों जिने गजनीक जाते हैं। सब भी हिस्सावर्गन हमी समार्थ कर देश गुज़री और ग़ेरके वंशोंमें सदा युद्ध हुआ करना था। एक समय ग़ेरनां गुज़नी-मुझ्मरोरोरी और के सब अबुदुर्खोंका कैंद्र करके ले गया। उसने उनका यत्र करके उनके उत्तरीक्तारी उनके रक्षका प्रयोग ग़ोरका दुर्ग बनानेमें किया।

संबर् १२०९ में गृहतीरर ग़ेर बंगका अधिकार हो गया। सहसूरके बुचका अलिस बाइनाह शुमरो पंजाबर्से भाग आया। संबर् १२४३ में शहाबुरीन ग़ेरोजे पंजायका भाग भी उससे से लिया और सहसूरकी तरह भारतवर्षर विजय प्राप्त करतेका निरुच्य किया।

पंचादके बाद अब उत्तर मारतको भी सुमलमान आहामकोंने युद्ध करना पड़ा। उत्तर भारतमें उस समय राज्यनोंकी बड़ी बलवान रियामनें स्थापित हो चुनी भी जिनमें तीन बहुन अधिक विल्यान भी। दिल्योमें नोमर बंगके राजा राज्य करने थे, अजनेतमें चौहान बंग या और बढ़ीजमें राजीतिका राज्य था। इनके अतिरिक्त बंग-देलमें मेनवंगके राजा राज्य बरने थे जिनकी राज्यानी नदिया थी। इसकालमें उत्तर भारतमें विद्या नया धनकी मर्बद्रकार उद्धान हो रही थी। बागो और नदिया विद्याके केन्द्र-स्थान थे। महस्ती विद्यार्थी इन स्थानोंमें अध्ययन करते थे।

धनके विवास कषीत सबसे बहुकर था। वहा जाता है कि यह नगर इतना बड़ा या कि बीम मीलसे अधिक इसकी परिधि थी और नगरके अन्दर बेचल पात बनाकर बेचनेताले नम्बोलियोंकी हो सहस्य डूडानें थीं।

द्वेपरी अग्नि मारतवर्षमें सद्देव प्रज्ञित रही है। यह द्वेष इतना प्रवत्न मा कि भारतकी भिष्ठ मिष्ठ रियामतींका विदेशी आकामकोंके विरुद्ध एक होना बहुत हो अनंभव था। यह रोग आर्यावर्तमें महाभारतके खुदकालसे चला आता है। उसी समयम कलियुगका काल भी प्रारम्भ होना है।

दिहाँके राजा प्राचीनकालसे ही भारतके राजाओंमें महाराजाधिराज कहलावे चले आपे हैं। परन्तु क्यांजमें उस समय इतना ऐस्वर्य या कि क्यांजका राजीर राजा अपने आपको "महाराजाधिराज" परके योग्य समस्त्रता था।

रूपांतार दिहींका तामर राजा अनंतपाल सत्युके समय अपना राज्य अपने र्रीहिव प्रत्यीराजको दें गया। प्रप्वीराज चौहान राजपून था और अजमेरमें राज्य करता था। कचौजके राजा जयचन्त्रके हृदयमें प्रत्यीराजके विरुद्ध हूं पक्षा अगिन प्रज्वित हुई। राजा जयचन्त्रने "महाराजाधिराज"का पद प्राप्त करते-के लिये "अद्वमेध यत्र" किया। उसके माथ ही उसकी कन्या संयुक्ताका क्यंबर भी

होतेवाला था ।

इस यहमें सब संबद्धोंका काम छोटे छोटे राजा होग करते थे। प्रध्वीराज द्रश्वानका काम करनेके लिये बुलाया गया था। प्रध्वीराजने काना कस्वीकार किया। इसके स्थानपर इसकी पीतलको सृति बनाकर खड़ी की गयी। जय-चल्ट्रकी पुत्री प्रध्वीराजकी बीरनाकी प्रशंसा सुनकर इसके साथ आन्तारिक भेस करने हमी थी। जब स्वयंवरका समय आया ने। कस्याने सब राजाओं के आगेसे चलकर पूर्लोका हार उस मुर्तिके गरेमें हाल दिया । पैना कडा जाता है कि पूर्णागरको यह सब समाचार विदित या और यह येच बंदले हुए यहाँ प्रियमान या । उपाही संयुक्ताने ऐसा किया वह उसे अपने चोड़ेको पीठपर चाुनकर वहाँने

बातकी बातमें गायव है। गया । बाहर उसकी सेना खड़ी थी । सेनाको साथ लिये हुए वह अपने घर दिली आ पहुंचा।

इस अपसानसे जलकर समधन्त्रने शहाबुदीनको बुलाया । दिली-विजयके लिए दत अपनामस अवजर अवयम्भा महाद्वरामा द्वला । मुकानाम कर्म विदेशी शास्त्रिको दुलाना वडी ही सूखता और समायकी बान थी। ऐसी सूर्वना लोग सदासे करने चले आये हैं जिसका फल उन्हें दुःबके साम सहन करना पड़ा है।

वाहाबुद्दीनने भारतपर पहिला आक्रमण सवत १२४८ में किया । धानेश्वरमें प्रभीराजने वसे पराजित किया । शहाबुरीन स्वयं आवातोंके प्रहारसे गिरनेको

या कि उसे उसका एक अश्वारीही अपने धाड़ेकी पीटगर बिडा कर रणमुजिसे बाहर ले गया। राज्यनीने चालीस सील पर्यन्त भानेशस्त्रा सद बावजींका पीछा किया । छीटकर बाहाबरीनने अपने सरदारींके

ब्युजान्य पांडा क्या। शाद श्राहर श्राहणुरान व्यन स्वर्ताक गर्लोमें यह फरट करनेडे लिये तोषड़े विचे के ये मनुष्य वर्दी वस्ति गये थे। एप्चीराजडी राजनमार्ट असिद कवि चन्दने अपनी पुलक ''शूजीराज रायमा'' में लिखा दें कि शहाबुरीन कई बार पराजिल हुआ। एक बार वह कुँद कर लिया गया जहांसे उसने बहसरव मेंट देने और प्रश्वीराउसे दवाके लिये मार्थना करने पर सुरकारा पाया । पानु हाब्यूनांको यरके सम्रामाने नष्ट कर दिया । वन शहानुरीन दो पर्य भनन्तर सेना ले कर आया सो पृथ्वीराजके साथ ३०८ राजाओं के स्थानपर केवल ६४ राजा रह गये थे। परन्तु सह कोई वड़ी बात न सी। जब पानीपन हे क्यत है था सा रह गये थे। परन्तु यह नोई बड़ी सात न यो। जब पानानंत्र अपने दोने अपने पानानंत्र अपने दोने अपने प्रति जब राजान बिलक्ल बेखवर थे शहाबुरीनने उनपर आक्रमण करके सेनाकी भगा दिया और पृथ्वीराजके। केंद्र कर खिया ।

पृथ्वीरात्र रासीमें इस पटनादा वर्णन इस महार है-"पृथ्वीरात्रकी राहाबुरान केर करके चयने साथ ले गया । उनके नेत्र निकालकर जनकी एक परिनित एव अपेरी कीडरीमें केंद्र कर दिया । अन्द नामक एक मझानु रावपूत्र अपने स्वामी-का करितम समय तक साथ देनके लिये देव बदल कर बदलोकी सेवामें प्रतिष्ट हो। बाहारकोत्रने सकता परचकर एक बड़ा सारी करवार किया निममें बड़े बड़े तीए कमान चीर तलकार ज्यातिमें निवल भीर सवस्ति वीका दर्शन गये । बार चन्द्रने इस धरसरकी क्यम समझा और वसी प्रकार नेव बर्ज कुछ दरवारमें उपस्थित हो कर भारती करिया

हम प्रकार गोरीका दिल्लीपर कपिकार हो गया। दूसरे वर्ष उसने कक्षीतपर काक्षमय करके राजा जयचन्द्रको पराजित किया, जयचन्द्र मारा भी गया। बीर राजनूतींने विदेशी राज्यके अधीन रहना अस्वीकार किया। वे अपने अपने गृहोंको छोड़ कर बम मरुस्यलमें जा बसे जो उनके नामसे राजनूताना कहलाता है। उन्होंने उम प्रान्तमें जाकर अपने प्रयक्ष राज्य स्थापित किये।

गृरिश्वा सेनापति बप्प्यार गिल्ड्यां मवित् १२५६ में आगे बड़ा और विद्वारको लोगता हुआ संवत् १२६६में बगाल जा पहुंचा। बाह्यण मन्त्री राजा लह्मण्यसेन को महिवासे अपनी राजधानी किया हुर स्थानमें बदलनेकी सम्मति देते रहे। राजा ८० वर्षका बुद्ध मा। वह सोचता ही रह गया। इतनेमें आक्रमण करने वाले शिरपर आ पहुंचे और जब राजा भोजन कर रहा या जभी ममय राजगृहमें जा प्रविष्ट हुए। राजा एक विचले हारसे मान गया और पुरीमें जा कर आयुक्ते शोप दिन पूजामें स्पतीत करने लगा।

पंजाबकी सहाको जातियों अब भी पराधीन नहीं हुई थीं। संवद १२६० में गसद जातिने पर्वतीसे निकट वर समूचे भान्तपर अधिकार कर दिया। इसके द्या बाटीनाइकी विभिन्ने उन्नामी हेनापिडिकी मीहित कर दिया। वादीताएमें उसने प्रमुखियांकी कालीचना कारमा की विसमें उसने संसादके मनस्य प्रसिद्ध और कहिताब तीर पहानेवारीका नाम उपस्थित करते हुए दर्धाराजनी प्रधानकर दिया। उसने वहा कि इस समय बहु चपुरीन तथा हाजुरुस्माप है किन्द्र अब भी यदि वह एस दरहार्स बाटीने पमन्तार दिखीनने तिय दुनाया जाय ही नियमपूर्वेच वह सब तीर प्रणानस्थिति कारी से जावता और उसका निसाना बारीक समय है हिसा अपने स्थानिक विश्वास सहा दें दिवह है से दरहार सामने उपस्थित दिया जाय।

पन्दने वस समय संस्टरने एक हरीब पन्न जिल्हा स्थितहर पूर्णातहरूहों होड़ बर सौर विस्तित समना । जसने हम्पोताहरी वह कि वहाँ समय शहने प्रत्य-पहार सेन्या है; कर पिर देशा समय हाथ न कादता ।

िश्में को मोरठा मालून है वह इस प्रवार है

"करनो पर क्यान, रो जोने दिन कर पर । जन पुढ़े भौदान, दाहो। मार्ग दक्ष नर ॥"—सम्पादक ।]

रहाहारिने हम्मीसर भैर मन महम्म हंग वन्नोनयांनी काना करना बस्मार सिसनियों करा थी। यह स्वर एक यह मानारस्य नर्य वस्त्राणीरी सरीक्षा करनेंद्र विदे बहु गया। यह महिन्दी हारी हारी र है कारा देश था। वसे दी हृद्यांगान्द्री बारी कारी वस्त्री नेश्य वस्त्री सहस्याने देगा गया पार कि हहाहुएंन मीसा मृतिसर सिस वहा कीर गिर्दे ही दरनेष्यत्री निश्चा नया। वस्त्र कीर वृद्यांगान्द्रश्चे रहुक्षीन नामा महारही पीतार नया बहाहिया हैन्सी वस्त्र देशीने कारी सामा

भीन वर्ष अनम्पर उनके एक समुद्रने सिन्ध नदीको पार करके सपनीकी सेनाकी न्याकृत कार्क शहावृत्तीतका व्यक्त हाला । शहावृत्तीत उस समय भाने कैशमें विकास कर रहा था । उसकी सुन्युत्त उसके सन्त्री कुनुवृत्तीतने भागे भागको दिलीको कारमापु मन्दिन किया । पुरावृत्तीयने वास्यावस्थामे उक्कतिकी थी । इसलिवे कर भीर इसके अनुसार भानेताले सामक गुलाम खाल्यानके करे जाने में !

भव मुगनमान भावामकोंका रिकासकाल आरम्भ होता है। यह रेलकर विकास होता है कि किस प्रकार समस्य देश के अन्तर आयोंका साम्य दिससान होने

पर भी एक छोडेने जाकामकत्तमुबका क्राधिकार दिलीपर हो गया । दो बड़ी बानें है जिनमें यह बान राष्ट्र हो जागी है। एक मी कार्य है। शतका (ta manife). यह कि जामें लोग शमादिवयोंने अपने देशकी खदार दिया/कि 4.10g अस्टर बन्द रहे । इससे धीन समारते बनका अगरबीत सा ही गया । किसी जानिकी शक्ति तथा प्रत्याद अन्य विदेशी जानियों

के भन्द बुद्ध करने और उसके हमलेगे क्लानेक लिये शदा तथार शहरेने बनता है। आर्थे में वह उत्पाह इपना लुप्त हो चुड़ा या हि वन्हें विदेशी जातियों के नामने मण कराना था । प्रव विदेशी कीर्गोचे इस मरहका कोई मध्याच नहीं होता मी समस्त कृषि अपने की अन्तर स्थाप को जानी है, और एख देखर बाग अरनेकी शनिका विचार तक प्रदेशी प्राप्त है।

राज्यक राज्य अपने बादपींसे इतना द्वीच रचते थे कि अपनी रिपाएगींकी क्रम्ब क्रानिक काव्यमन्त्र क्यापेडे लिये एक होतेका विचार सक्त इसके हुएयमें नहीं वैता क्षुत्रा । अवलन्तिया क्रूपरा बड़ा कारण जान गोनडी भरावी थी । जब रैगार काळ्यम् होते धारम्य हुए तो खेवल एक राजपुतीकी जाति थी जी अपना भीर हें सबी हजा करना करना करीय समजती थी। अन्य गुरुगेंकी कुछ विन्ता न क्षं कि कीन मनता है, कीन जाना है । नुद जुदाकर भीर रा-मी घर मुप हैर जा रे में । क्यांकहे दिशी भी काक्रममून वह प्रतीत नहीं होना कि साथारण पृथ्योंने

कान रुपये देख क्षान सामानियांनका मन्त्रप दिया हा । सहस्य है इसका यह मा कारण हा कि ब्रामींड रहनेवाफे राजनीतिक कार्योमें हमने सरांत्र में कि केरप्रसा क्षान ( सम्बद्ध सम्बद्धित ) इ साम रहका इत सम्बन्ध ही न मा । इपियं उन कन्युक्त प्राचनको बागबार कृत्य कृत्यक प्राची कर्या प्राची थी था प्राची कर्र प्राच **61474 5 1571 81 (** 

क्रम रिक्र[में राजानों के स्थानात गुरुत्य साम्पायते बास्ताय गिवागरंगाः का केंद्र सुब की हामों के रहत्याओं कासी मासीन रीजिय स्थित में। वे हम वीरपर्वज्ञास कवल क्ष्म समय हो। सनुभाव करने के तथ आवासकीकी सेना उनक स्थाप बाल बां । इसरे राजाओं से पड़ पूछा थी कि अब चितेशी सेना साबनम करना को जो पुक्र कर मुं कर प्रथम काला सुरक्षाण कर देन थे। एक भीन करना कर जा है कि अन्य समाधितालें तनक काला विभी में सार

कार्यक्रका राष्ट्रकार स्वता प्राता हो । अब ६१ हुम्मकार स्वरूप पानपापुर्ध

मार कर आप दिहां के निहासन पर धैठ जाना था नो यह अपने आपको समस्त देशका अधिराज कहने लगना था, और साधारण पुरुषोंको हृष्टिमें दिलीको गहोरार कैठ जाना हो उस पहको प्राप्त करनेका पर्योप्त उपाय था। इस प्रकार भारतवर्षका अधिराज कनना अन्यन्त सुगम कार्य हो गया। आतः हम देगते हैं कि उस कालमें कई मनचले आदिमयोंने पुरु हुमरेके बाद अपने आपको दिलीका बादसाइ प्रसिद्ध करके भिक्त मिख कुलोंकी नीव दाली। इन कुलोंका भारतके लोगोंके इतिहासको केवल हनना हो सम्बन्ध है, कि पहिले तो आकामक गुज़नीकी ओरसे आने थे, अब इन आकामकोंने देशके अन्दर ही अपना एक टिकाना निश्चित कर लिया और इधर उपय काकमण करके हुट-मार जारी रसी। यदि उनके बीचमें कोई मद पुरुष उत्पन्न हो जाना था तो वह उस हुट-मारके रुपयेको किसी स्नारकके लिये लगा देता था। अफ़्ग़ानिस्तानसे भी हुटने बाले कभी कभी रहे।



## सत्रहवाँ प्रकरण ।

#### -15504 40504

दिस्तिकी स्टबन्त । इस वंशको नीव कुरुवरीयने काली । यह वंश सबन् १३४० तक रहा । इस वंशमें अरुनम्या सबसे विकास हुआ है । इसने मिन्य और बंगालके सुमनमान

वसम अल्लावर सबसे विकार हुआ है। इसने दिन्य और बंगालके मुपवमान बादमाइनिके जो स्वयं बादनाइ वन हैं दे पेरसामित किया। दामश्रा उमकी पुत्री रिहेवा असके अननत सिंहामनार आस्ट्र हुई। एक इनकी गुलानपर अधिक अनुस्क करनेके काल सिंहासन

परसे उतार कर मार दाली गयी।

सवन् १२४० में बलालुरीन निलवी नामकसरदारने दिलीपर अधिकारकर लिया और जिल्जीवराकी नींव काली। सवन् १२०० तक दिलीपर उसका अधिकार रहा।

जलालुई।नका भवीका भलावहीन पहिले तो मालवा भीर कुलेल-मिन वीका सुरक्त राजानीके साथ युद्ध करता रहा पर उधर बहुत सपलता

न देश कर गमे दक्षिणार आक्रमण करनेथे सुन्नी। कह केशक आह सहस्य अद्दाराही साम में वर कार त्या पूर्ण नहां । सामि वसने यह मित्रह किया कि हम अपने वसाई में हमाराहें आगावर राज्याद्वाही राज्ये हमा राज्याव्ये कियो जा रहे हैं । राज्योंनी आगे हुए को आगावर देना ही पर्म मानता और को निर्मात न रहेता वसी कह के माने साराहरूके आगेरात्यकों स्वाचार्य देवाड़ी (दीक्तावार) रह अक्टमान आक्रमण किया । उसने सब्द किया कि बाएसाइकी राज्या आगेरी पीं आ रही हैं । राज्यान क्या भी तैयार न थे । क्रूबल बहुलगा सात्र कर वह की स्वाच । उसने आगेर तृष्ट पत्याच्ये सुक्ता आह दिस्स करनेहें नित्र कुपना और करके साथ आंत्राव्य करने गाया को सार हाला। सक्त १५५६ में उसने आगेरी अवद्यो सामक्रा सात्राव्य हमित्र हिला। उत्तर भारतमें पहले उत्तने गुजरातपर आक्रमण करके उसे जीत लिया, पर कितर्पन वर्षके अनन्तर यह पुनः स्वतन्त्र हो गया। वह जयपुरके राजवूर्ताके साथ भी युद करता रहा। संवत १३६० में उसने चित्तीइपर आक्रमण किया। चित्तीइकी रानी सीन्दर्यमें अपूर्व थी। उसकी टाटसा अटाउइीनको उधर खींच टायी। वित्तीइके राजवूर्त केतिरिया बाना धारण किये हुए राष्ट्रपर हृट पड़े और एक २ करके कर मरे। उधर रानी पित्रनी अपनी १३ सहस्र सिवर्षोके साथ चितामें वैडकर अस्मीभून हो गयी। जो राजवूर्त ये अर्वटी पर्वत पर घटे गये। कुछ काट उपरान्त हीट कर उन्होंने पुनः चित्तीइ हो दिया। अटाउइीनको मध्य पृत्तिया मुगाट आक्रामकों के मुकायिटमें पीच बार ताना पड़ा। मुगुट परावित हुए, उनके सरस्रारोंको उसने हाथियों पददित्त करवाया और सैनिकांको निर्देशतासे वध करवा छाटा। उसके समयमें बहुतसे मुगटोंने मुसल्यान हो कर दिल्लीके पाम रहना आरम्भ कर दिया था। उनकी संख्या यहती गयी, अलाइहीन उनके बटलसे इतना भयभीत हुआ कि एक समय उसने १५ सहस्र मुगटोंका यथ कराके उनकी हित्रपाँको हुआ कि एक समय उसने १५ सहस्र मुगटोंका यथ कराके उनकी हित्रपाँको हुआ कि एक समय उसने १५ सहस्र मुगटोंका यथ कराके उनकी हित्रपाँको हुआ कि एक समय उसने १५ सहस्र मुगटोंका यथ कराके उनकी हित्रपाँको हुआ कि एक समय उसने १५ सहस्र मुगटोंका यथ कराके उनकी हित्रपाँको हुआ बना कर येच दिया।

धितीड़से अवकारा प्राप्त करके उसने अपनी सेना मिलक काफूरके अधीन दक्षिणमें भेजी। संबद् १६६६ में मिलक काफूरने देवगड़ीके राजाको अधीन किया और पक्षान् महाराष्ट्र तथा करनाटकपर आक्रमण किया। अलाउद्वीत उस समय मारवाड़के राजानोंसे युद्ध कर रहा था।

हमने अपने भतीजों के नेय निकलवाकर उन्हें नरवा दाला और अपने पुक्रको राजदोही होने के कारण के द कर दिया। यह संवत् १३७२ में मर गया। उनके स्थापनर सुवारक राजगहीपर बैटा, परन्तु वास्त्रिक यल सुनरो को नामक एक नीच जातिके आर्थके हापमें था। इस पुरुषने पहिले मलिककाक्षरको मरवाया और फिर यह सुवारकका वथ करके स्त्रयं सिहाननपर बैट गया। यह पुरुष वयि सुसलमान हो गया था परन्तु हदयसे यह आर्य था। इसने कराचित्र इस विभिन्ने दिल्डीमें आर्याज्य स्थापित करनेका विचार किया हो। यह बुरानको अपने सिहा-सनके नीचे राय यर बैटना था। इसने सम्तिज्दोंमें अर्थ मुरिवी स्थापित वर हों, परन्तु कोई आर्य उसके साथ न मिला। संवत् १३०० में मुसलमान मरदार इसके विद्रोति हो गये। इन्होंने सुमरीका व्या कर हाला।

ग्वासुरोन् बुगुलक्ने, यो बुकीं गुटाम था, और बड़ने बढ़ते सुलतानका शामक हो गया था, दिल्लीपर अधिकार प्राप्त करके बुगलक बंगकी नींव दाली। यह बंग संबद् १४०१ तक कायम रहा। गवासुरोनने पार वर्ष तक शामन

सवर १४३१ तक कायन रहा । गयानुरानन चार वच तक शासन वुगणकरस किया । श्मके बाद श्मका पुत्र सुहम्मन तुगलक दिछोडी गरी-पर चैटा । यह बज़ इटी शीर चागल था । इसके पागलपनके कर्दे बदाइरण हैं । सुगल छुटेरे बारंबार आने थे, बनको यह रचया दे वर लीटा देता था । एक बार अपने बल्लाहिन हो बद बारमपर आक्रमण करनेके लिये आसंख्य सेना भरती की । जब बाहें बेनन न मिला तो ये सूट सार करनेपर कटिबद्ध हो गये । फिर, गुरु बार उसने पुरु लाख विचादी चीनपर आद्रमण करने हे लिये मेत्रे । वे सबहे सब हिमालय पर्वतमें नष्ट हो गये ।

एक बार उसने दिल्ली है सब मनुष्योंको दिल्ली छोड़कर देवगड़में जाकर बमनेको आजा दी। जब वे देवगड़ीमें पहुँचे तो उसने उनको बाएम स्टीट आनेके थिये बहा। मीटने ही उन्हें पुना मध्योन करनेकी आजा दी गयी। इस तरह द्वामझ नया भूमने सब्दों मनुष्य पर गये। उसे आतेटका इनना बीक या कि एक बार उसने मनुष्योंका आयेट किया।

सोर समय वह अपने अपनर्सी तथा उन आवोंको जो बारंबार स्वर्गन हो वार्ग पे, देवार्नेमें स्पतीत करता था। उसने अपने भगीतेको निद्रोहके अपरापमं व्यक्ति जला दिया। करनाडक और सर्वतानार्से आर्थ राजा स्वरूप हो गये। ज्यार्थे प्रान्तमान सेनाको बहाँचे निकाल बाहर किया। जब वह देशियारे हामना शामक-को देवानेके लिये गया सो पीछ जालवा, प्रवहान और मिल्पके लोग निद्रोही होगये।

उपका दुन कुरिरोज पुरायक प्रकृत १४-८के वैद्यमें निशाननार केंग्र । वह बहुत भन्नपुरुत था । वनने भारतमें पथिकामम, तालाव, कुई, क्षीचवालय, वुक और मानिद्रं वनवायीं । प्राचीन चमुनाकी नहर बसीके समस्य है। उपका पुत्र मस्यूर में बर्ग १४९० में स्पृतिद किंग्र । कम समय तुननक बंग्र बहुन निर्वेक हैं। सुका था।

मंबर १४४५ में गहीपर बैठा। उस समय सुगतक बंध बहुत निर्वेट हो चुका था। तैमूरके आक्रमणने संवर् १४५६ में इसे बड़ा घड़ा दिया। तैमा अपनी

सुनल सेना साथ के कर दिक्जी पहुँचा। यांच दिन तक कृत्नेकाम रहा। गानियाँने इतने रहतक सारीर पड़े थे कि चलना कडिन हो गया। छठें दिन

हतन शतक शरार पड़ य कि चलना काइन हा गया। कि तर्ग वैभूतन सैमूरने परमारमाको धन्यवाद देकर दिशीमे प्रस्थान किया।

कहा जाता है कि वह क सहस्र केरी साथ से गया। सेएडं समीव किसी पातते कुरित होकर उपने सहके मार डालनेका आहा दे ही और दिमाजपरे नीचेस होना हुआ सीट गया। डमके चले नानेवर महस्र दुएन पुजरतास, जहां बहु भाग कर चला गया था, सीट आया और नाम माणको १९ वर्ष सामन करने सर गया। उसीके साथ तुलक्षकदाकी समाचित हो गयी।

इसके स्थानपर सैपदर्वता दिशोंमें शासन करने स्था। इस यशने स्था १५०० तक राज्य किया। इस बसना उत्तराधिकारी क्यानींका छोट्टीवंग दुना निमने सदन् १५८३ तक राज्य किया। इन समस्त बादशाहींका राज्य

हेवदरग दिल्ली के साल पाल कुछ भीकों तक ही परिभिन था। आर्थ राजा सब स्थानन्त्र थे और कई प्रान्तींमें बैसे कि बंगाल और गुजरावर्में सम्बद्धमान शासक स्थानन्त्र बन बैठे थे। संबन् १३६० में कुळीवरीन बगालका

बारसाह वन बेटा और गीरमें वसने अपनी राजधानी बना सी। गुजरान सबन १४४८ में स्वतन्त्र हो गया। बादर मिमफे बराका था। ताताके मुख्य सदासे भारतपर साक्रमण कर सूर

वादर सिमाके वशका था। तातारक मुगल सदास भारतरर आकेमण कर सूर नावर। सार करने आये थे। अन्तको अन क्षोगोंने उसपर अपना अधिकार कर शिया। बहुरेल द्रिकडी राज्यों के अवस्थात मंत्रिल बर्गेट बर्ग्स मी आहर्र के । तब अवस्थित में में राज्ये द्रिक्ति मात्रिल हिंदा आहर्म हिंदा आहर्म के । तब अवस्थित में में राज्ये द्रिक्ति मात्रिल हिंदा आहर्म के । कुछ कार्यक प्रतिकार पात्रिल हिंदा के । उसके बाद जुल्ल को सामक पृक्ष विकास मात्रिल हैं में स्टेश के सम्बद्ध हैं । उस मुक्ति हैं सुक्ति के स्टेश के सामक प्रतिकार मात्रिल के सामने कार्यक के सामक का सामक के सामक का सामक का सामक के सामक का सामक का सामक का सामक का सामक का सामक का

हो रिल्पिस कर्माम् स्थान गुन्न पिताः चार्त्यम परिते गृह कार्यस्य सन्ते प्रीते हापार उपसे प्रीत क्षा राम्यु भा होग उपसे भागे उस्ति है पृथ्या उपने प्रीते ही दें सी भी। इस सामाने उत्तर माँगे कार्य राज्य कर्म क्ष्ममी (कार्या) राज्य रक्ष्मा। क्षा राज्य मीरत १९०९ भी मीरत १९०९ तक स्थान इससे सावस्त्री निष्क निष्क साम्मे हुम्मार्थः क्ष्ममा क्ष्मि क्ष्मि राज्य हिस्स सी। क्ष्मी स्थान क्ष्मे हिस्स सी। क्ष्मी सावस्त्री क्षिम महस्त्री क्ष्मे हिस्स सी। राज्य नात्री सी निष्कु किन्तु क्ष्मा सामान प्रीति माण्यो सुम्यान मीर्के क्ष्मार्थे क्षम्य कर्मा भा। विवयन क्ष्मार्थे हिस्स हिस्स सी। सामान हिस्स सी। क्ष्मीर क्ष्मीर क्ष्मीर क्ष्मीर क्ष्मीर क्ष्मीर सी। क्षा क्ष्मीर क्ष्मीर हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स सी। क्ष्मीर क्ष्मीर क्ष्मीर क्ष्मीर क्ष्मीर क्ष्मीर हिस्सी हिस्स हि

भारता है। दिस्की स्वयानी बीवादुर भी संग्र १९४४ में स्वापित हुई। हासारी मेरर १९१०में एक बहुत हुई हता में बहु कमें स्वीत की सरी। नित्तरा है संबद्द १९६५ में दिवसमारहे एक आपना द्वारा शास्त्रहारहेंसे स्वारित हुरे। स्टार हे रूट रिस्टर हिस्स्ट विस्टर दे पूर महिर संहर १९११ में स्वारित की। पर दिसमा तरामा १०० वर्षी कर कामहत्त्वके माप दिना हो गयी। भोगा एं दिनहीं राजधानी विद्या में में दे प्रत्या है नगर एक दुवी प्रतासहार स्वारित को गये । दे विकास बहुत दिसी दक स्वस्त मिन बर विकास रही को दिल्लाने किन्तु नेप्रान करते हों, की कराते वर विवासकर बन्नानीव दिन्त बाल्य हुव के देवर ११३३ में स्टब्लि किन वर विकासन्त्रको तारीकोऽवे जैहारूके रस्तिक विसा। असमे विकासन्त न्य होरग, सन् विकारम्बे नात्र हैं। राष्ट्र रेय बसे बसे बसे बसे बसे राज बन हैते ! महाच प्रस्तवे बनरेया बैच बनेगन मैद्दा रियमाका राजन्य क्षां मेरास्में है। विश्वतात राजांग्ये एवं हुतते क्यूतिक्ति पूर रियम्त स्वति हो। इन्हें बंदर ११६६ में न्यूनकी सूनि केई हैं की हो। विकास कृत्ये एवं पुरुष्टे कराएकों राज्य किए ही क्यी तक निवास हैरतगढ़ने कर हेंग्र है। इसे प्रकार सरागारके हुनने हुननेक कानमें मे मेंदर् १८५६ तह प्राने प्राप्ते स्वतृत्र हाता दना हम्या ।

## श्रठारहवां प्रकरण ।

## धार्मिक पुनरुद्धार ।

भारतमें इन शताबिद्यों के शन्दर राजनीतिक सिक गेंद के समान थी। जो उटता या वहीं इसे एक ही ठोकरमें अपने आगे कर लेना या। यही कारण है कि अन्यन्त नीच दान सक टट उठ कर बादशाह बन गये और सारी राजनी-

रागतीतिक तिक शक्ति उन होगोंने अपने हाथमें कर ही। भी अक्तान पा अध्यक्ता विदेशी आकामक यहाँ आये उनमें कोई विशेष पोरवता न थी। सुमरी आर्थ था। वह दाश्य दशाने वहा और उसने विद्वीके

मिहामनपर अपना अधिकार कर लिया। गयामुद्दीन तुगलक दासन्वसे बठकर दिली-का बादशाह जा बना । दक्षिणकी रियायनों के निर्मात कई आये ये किन्तु बहमनी राज्यका मवल के एक नीच दास था । सर्वसाधारण आये ऐसे लोगोंकी चुनाकी हुएिसे देखते रहे। उन्हें कभी यह विचार ही न आया कि राजनीतिक शक्ति हाथमें रखने गला संसारमें कुछ कर सहता है या गड़ीं। आर्थ राजा बाह्यणींसे इतने नीचे पदपर समझे जाने थे कि हाइयका काम ही नीचा समझा जाने छगा। जब आर्या-वर्ष के अन्दर बीद धर्मका बल बढ़ा तो यह विचार और भी प्रवल हो तथा। राजा-ऑंडी दृष्टिमें भी राजनीतिक शक्तिका आदर्श कुछ न रहा। वे भी बद्ध के सदूरा साबुजीका जीवन धारण करना बड़ा मानास्त्रह समक्रते छने । जब राजनीतिक शक्ति अर्थात् राज्यका प्रभाव इतना घट गया तो यह उसका प्राकृतिक परिचाम था कि जिस समय विदेशके असम्ब पुरुषोंने राज्य समाज लिया उस समय देशमें कोई बड़ा श्रीम या क्रीय उत्पक्त नहीं हुआ। इस अध्यवश्यित अवस्थामें जो कोई चत्र स्वक्ति उदा उसीने राज्य सम्भाज दिया अर्थात देशमें जो मस्तिष्कवाले स्वक्ति थे वे अयावधान हो गये. और लोग समझने लगे. कोई राजा ही हमें उससे बचा मत्रज्य । केवल राजपूत ही आक्रामकांसे सुद्ध करना अपना कर्नव्य समक्रने थे, और जहां तक उनसे हो समा उन्होंने शत्रु भीका सुकावला भी किया । यह केवल उनके सहाबलेका ही ननीजा था कि सुमलमानाँको भारतमें राजनीतिक अधिकार मान्त करनेमें इतनी शनास्दियों छगीं।

मुसलमानीने राजनीतिक नासिक महात्व मली भीति समक्र लिया या, बरिक इत्यानपर्य तो राजनीतिक स्तिके रूपमें ही सतार्य क्रमिता हुआ या। जब मुसलमानीने भलना मल ह्यारिक कह लिया भीत प्रति भनारा जब हुनी बठ-को ये इत्जामके प्रचार के लिये प्रतुक्त करते लगे तब भागे जेनाओं के नेत्र सुले। जो उत्थाद अक्टक पर्यावकार्य लगा हुन था यह परिवर्षित होतेल एक राजनीतिक स्तित-के लिये कह मिलाली आप कर नाया। सराई भीत मिलांके दें भी के राग्य, इस नयी मुद्धिनक्तके परियास थे जिसे भार्योने मुसलमानोंसे सीखा था । इन्होंने मुगु-लोंको हटा कर भारतवर्षपर अधिकार कर लिया। उनमें यह पुद्धि यहत देशके बाद बापी । उन प्रनाम्दियोंमें जब आर्यापर्तका राज्य द्वयर उपर ठोकरें गा रहा था आर्यमिलिप्क धार्मिक तथा भाष्यात्मिक उत्यानमें लगा रहा । इस धार्मिक उत्यानके मबाहपर इस्तामके निदानतींना निःमन्देह बहुत बग्न प्रभाव प्रमा । इस्तामके साप टक्टर मानेसे कार्पोके अन्दर भी पुनरत्यानका उल्लाह उल्लाह हुआ। यह बन्यान दक्षिताने झारम्म हुआ जहाँ पांकराचार्यने वेदान्नहा प्रचार करनेके साथ साथ शिवदूबावर भी ज़ीर दिया था।

संयद् १२०० के लग भग रामानुत नामक संस्कृतके एक बहु विद्वाद्ते विष्णु-के मामने देश्वरकी प्रवास प्रचार भारम्भ किया। चौलाका राजा शिवका प्रजारी था, इसने रामानुबको अपने देशसे निकाल दिया । वहाँसे रामानुब मैक्र पहुंचे। वहांके जैन राजाको रामानुजने अपना शिष्य रामानुङ दनादा । रामानुत सब जाति हे लोगों से अपना शिष्य बनाने थे । हन्होंने कोई सात मी मह स्वापित किये।

रासानुद्रशी पीचर्यो पीड़ी में उनके शिष्य रामानन्द हुए। इन्होंने ४४ वीं शताब्दीमें अपना मत बत्तर मारतमें पैलाया। बनके बामका केन्द्रस्थान कासी पा परना स्थान स्थान अमचार उनने विष्यु नामका प्रचार किया । वनने नीच जानियाँमेंसे १२ शिष्य चुने, वनमेंसे एक मांची, रामानन्द एक नाई और सबसे बड़ा क्यार नामका एक उलाहा था। इन शिष्यों स करेंग्य यह था कि संसारका सब मकारसे त्यान कर मिशापर निवाह करते हुए प्रचार करें । रामानन्दने धर्मका सार्वजीनक मचार करना भारम्य किया । इस समयसे आर्य भाषाको भी उपति आरम्भ हुई।

बबीरने संबद् १४३० से १४०० तक बंगालमें मचार किया। जनने सूर्ति-दुजाके रिरुद्ध राष्ट्र शताया और माह्ययोगर पहुत क्याश किये। ये आर्थ और मुपलमान दोनोंकी बुटियोको माफ माफ़ कह देते थे। क्यांके मह मनुष्योरे ममान अधिकारण बहुत जार दिया और संमार-क्षांर के सब मगरीको साथा बता कर सन्दिका साधन ग्रहा तथा

ध्यान बताया ३

बदीरके रररान्त चैतम्म नामक एक बड़े महात्मा हुए। इन्होंने विज्ञासीनका इसीमामें बचार थिया । यह महियामें एक ब्राह्मण्ये पर मवत १५४३ में बलाव हुन् और १४ वर्षेत्री भारत्यामें समार-याग बर भणा बरना भारत्य विचा । रेज्यको विका यह यो कि मन जानियों एक हैं, <u>है</u>रवरके सामने 3000 आर्च, सुमतमान एक है, हुई मीं तथा भहा सुचिक तिये काबरयक है। मुनिये तिये बददा राज्य बरमा भारत्यक है...हाराहि। वर्शालामें

. सबन् १५७० में बल्लमसामीने भारत एक मन निकाल । उन्होंने प्यानके स्वान्तर कृष्यलेखको मुक्तिका साधन बनावा । बस्लमस्वामीका मन है कि समारके भानन्य मोगनेसे ही मुक्ति मिलगी है। इस धर्मके

बद्रभन्दानी अनुवायी गुजरात और काठियावाडुमें वाये आते हैं।

संबर १५२६ में गुरुवानको पताधमें उसी सिहासका प्रवाह करना आहम क्या तिसे क्वीरते बताको कैनावा था। उनकी सिहाका प्रवाह वाहरा समित हुआ। शाक्यारवासी ही उनकी किन प्रवाहरों मेंह पुरुवानक थी। कहते हैं एक समय उनके निवाले कुछ उपसे केवह पत्रे कामके थिये मेता। उनहींने मार्गीस सर्वश्व मिशुमोंको निवा दिया भीर साथी हाय सी. आये। जब रिता हृतिक होकर पुछले को सं तानकने उन्हें दिया के हमार्थ के वार्यों के स्वाह तिस्मा कुछ बड़ा होगा। पुरुवानक-से केकर पुरुवानिक्यित तक दया गुरु हम साईपर हैं। तसके यह दयानुवा तथा विकाला मुलि थे। स्वाहाला देने दास प्राह्मिक नेताभीका होना और एकका हुमारी स्विच्य प्रशासिक का करना करावित्य ही इतिहासों कहीं द्वित्योग्य से हैं

संबद्ध १६० में अवसरावार्त राष्ट्र नामक एक बड़े प्रतिवारक जन्य हुए। बनकं प्रवेश पश्चिमीलर-मारतमें बड़ी प्रतिवार्क साथ सुने जाते हैं। प्रवर्क ५६ मिल्योंने उनके शिद्धाला अग्रमेर और राज्युतामी वाहाव कैताया : उनमेंने बाधा गरीवहान, प्राचीहान आदिक्ष किलायें भीर अग्रम कभी तक वह जाते हैं। बनोंने बाहुपंपकी

सींच स्थारी ।

हुन वार्थिक-मुनारचीके जीतीरूत इस समय भारतचर्चके निष्क क्षिमी भागोंने बड़े पड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं जो साबु भीर कवि होंनों थे। उनकी कवितामीने जायीं-से वार्थिक उत्पादको पुत्रजीवित किया और वे स्तर्य भी हुन तथे जीवनके विशास थे।

सपुराके प्रश्ताम जिनकी ग्रन्तक ग्रत्सागर है, बीजापुरके नामानी निनकी व्यक्त स्वत्यान है और करणहान जिनकी प्राच्छ साम्ब्राज्य है वह स्वत्य प्राच्छ कर करणहान पत्र सामान प्रत्य है निक्र क्षान करण सामान प्रत्य करणहान प्रत्य है नुक्तार्य प्रप्त प्रत्य क्षाने करणहान क

महाराष्ट्रमें कार्मिक बरिया मामरेक्य भारत्य हानी है जो 34 मी मामरोपिं हुए 134 मी काराव्यक समान संयद नामक कह वर्ष तथा विद्यान हुए 1 जर्ष को 35 भी काराव्यक मुद्रासाल देश्यम तहाते केश्या महाजानी सीमांगर का बहुत्य 1 मुक्तासान करिल एक करी ना दुक्त कार्या 1 अन समसे मामराजा न हुई तो सदल औरन सम्बंध नार्य मेक्स नीयन कर दिल्या 1 जन समसे मामराजा न हुई नार्य करना औरन सम्बंध नार्य मामराज्ञ कर पेट्स एक्स वन्न मामराजा । द्किए में 11 वों और 12 वों मनान्दोमें द्राविज्ञासके कर्दर जैनसके अन्युन्त किय हुए दिन्दोंने बाबाएँडर आक्रमण किया भीर बढ़ा मुन्दर माहिन्द करण किया। उनमेंने कर्दे केवि परिया जानिके थे। उन्होंने करणा नाम नक पीछे नहीं बोड़ा। राज्यु उनके कार्नमें आयोंका उन्माद बहुत कर रहा था क्योंकि हमी ममन कुम्बारने द्राविड भागोंने सामान्य दिन्यी। नद्दनंतर दिक्तिमें गित केंदर विज्युनी मंत्रिका भवार रहा और 15 वीं शनान्दीमें एक बार्निक मम्बदायकों कर्रम वारों वो "मिव्य" कवियोंके नाम्मे विज्ञात है। उनका मिद्दान्त यह या कि धर्मको मारीन क्षित्रवींकी परिवादींकर प्रवाना चाहिये और मध्यकारमें जो दोष उत्पन्न हो गये हैं उनको निवास देश चाहिये।

हमी प्रवार नेत्यु भागमें रामायय और महाभारतके अन्युत्तम अनुवाद किये गये। विहारमें १४ वीं अतावदामें विहुतिके राजा शिवसिंहके द्रश्यरमें विद्यारति बढ़े कवि हुए। उनने और बीरभूमिके चन्द्रीदास माझयेने राषाकृष्यस कविनायें लिखी।

चैनन्दर्को नरंगके चरान्त बंगालमें प्रिव और कालंको मक्तिक मवार रहा।

१६ वी शताब्दोमें नदियाके एक माझप हानिवासने समायएका बंगलामें मतुवाद
किया। इसी समय बदेवानके मुहुन्दराम बक्रवर्नीने कविवायें दिल्ली जिनमें बंगालक्षे अन्दर मुसलमानी क्रूनाक्ष वर्षन किया गया है। १० वी शताब्दीमें बदेवानके
एक और कवि कार्रोसमदायने महामारतका अनुवाद किया।



## उन्नीसवां प्रकरण

#### \*\*EER 1013+\*

#### मुसलवान ऐतिहासिक तथा अन्त्रेपकः ।

जब अवनकती आयोजतीं आया तो उसने देना कि आयोजतीं बोड्यर्स निकल शुक्रा था। आयोजतें ही क्या समूर्ण सप्यवित्या, खुरासात, अफ़्ग़ानिस्तान और पश्चिमोत्तर भारतमें बीद पर्मका चित्र सी न रहा था।

भार पात्रमाचर भारतम बाद पमका चित्र भा न रहा था। पेत्रणनी अध्यक्तीको भीद्रपर्मके सम्बन्धमें कुछ हान न था। भाषिवाके केन्द्रस्थान उप समय काइमीर और काशी थे। वहां नक मेन्द्रकर्मी

की पहुंच न हो मड़ी। अस समय आयोजनीं थिया देवताका अवार बहुत था। पर कातुक और पंजादके पाराकुकड़े ताजा शिवकी हुआ करते थे। अववारजीने आयो-की दूर्यंत, अमेनिक, तांगत क्यादि विद्याओं की तुरुवा दुवानकी विद्याओं ने वही नियुक्ताके साथ की है। वह आयोकी विद्योग्याओं के पण्यां करता हुआ आये और सुम्लमानों के त्रिरोजके निराणिनित कारण वर्णन करता है—

प्रथम, भाषों हो भाषा हमसे प्रथम है भीर बनकी संस्कृत भाषाका सीमना भन्यन करिन है क्यों कि एक तो बसका स्याक्त था भारि बहुत विस्तृत तथा जिल्ला है, दूसरे बनके हो भाग है, एक साहन से सामक्रा विशेष प्रमान पुत्रम सोनते हैं। अने हैं, दूसरे साहन से भाग सामक्र से केवन विदान पुरुष बोनते हैं। अने से साहन सो सोनते हैं राज्ये के प्राप्त से सामक्र से से साहन से से साहन से स्वाप्त सामक्र से साहन से स्वाप्त सामक्र से साहन से साह

मानोंके विराधिके कारण

इस र उनका समस्त । त्याय उसा आयाम है। उनके कर परिशन उच्चारण हममे नहीं हो सकता । तीसरी कटिनना यद है कि नकल करनेवाले कड़े असादधान हैं। वे आये बुलकाईकी डीक

नवल करतेवा परिचम तथा वंष्ट्रपहन नहीं करते। इनेडी क्षायाच्यानामें केनव्यी सामित्य वोष्ट्रनाटे उत्तम परिणाम नष्ट को माने हैं। पुरस्क वहनी या दूर्वार नव्यन्ते ही रोपीत्य भर जानी है भीर सुम्प्रस्थासे सर्वेषा विध्यव हो जानी है जिसको समस्त्रमा पुत्र भीर शिष्ट होनीहे नियं कटित हो जाना है। इस स्वाव्यनस्त्राभा पर भी परिचास कुना कि जाय, स्वेषकोको स्त्रामी पुस्सक एक निर्माण द्वित्रमी वही भीर क्षमी कई शब्द देवे स्त्रिक गये जिनको आवश्यक्ता न मी। इसनियं वह

दूबरे, भार्यप्रमें दूबार धर्ममें सर्थेया विधिन्न है। आर्थे लाग किसी पूर्ण वर्ष्ट्रपंकी नहीं मानने किसे इस मानते हैं। उनके आध्यम्नतिक विशेष केवन दूसिन सन्त्रम्यों विचारियर हैं। वनके सम्मत्य शक्ति दूबरों के विशेषमें नामी हुई हैं। विचार वर्ष्ट्रमें मानोहे हैं। उनकों से स्मेप्युके नामत दुखाने हैं। और उनके मान किसी बकारण साम्यक्त विचार कार्यि सही कहने वद्यों नह कि उनके साथ सामा, पीना और देश्ना भी महिचित ममस्ते हैं, क्योंकि इसमें ये अह हो जाने हैं। जो बस्तु किसी अन्यके जन, इसाहिसे सार्ग कर जान तमे ये अपनित्र समस्ते हैं और उस अपनित्र पस्तुकों साथ बरके भी प्रयोगमें साना नहीं चाहते। जो कोई बनके धर्मी नहीं होता तसे वे अपने पास आने भी नहीं देंने, इस कारण इसमें कोई सम्बन्ध करना असम्बन्ध है।

नीमने, इनारे भाषार और इनारी रांतियां उनमें इनसी विभिन्न है कि वे इनसे नाम, वस्त्र और रीतिरांमें अपने बाउगोंको मनमीत इसते हैं, और इमें अपन्य बहते हैं, क्योंकि इनारी कियारों उनसे मर्बमा विरुद्ध हैं। परन्तु मरबी बात यह है कि विदेशियोंने घुरा करनेका विचार न केवन आयोंने और इस लोगोंने ही पाना जाता है किन्तु यह भाव मंत्रारको समस्त व्यक्तियोंने विग्रमान है।

चैते. एक अन्य कारण जियने इन पूणाओ धौर मी पहा हिया, पह है कि पहिले पहिल सुरामान. कारम, मूनक संदेगका सीरिया तक समस्त हेम बौद धमें के पहारा हो गो थे। बाहगाह सुग्रान प्राप्ता धर्मक इनना महापक हुआ कि उसने मन चौद्रों के करने राज्यमें दिनाक बाहर किया। ये सीरा मारतवर्ष की पारत आपे धौर हुनरां के किया राज्यमें दिनाक बाहर किया। ये सीरा मारतवर्ष की पारत आपे धौर हुनरां के किया कारण की शौर हुनरां के किया आपी। किर इस्तामार्थ बारी आयी। मनति आर्था प्राप्त की इस पृत्राकी सीर्यों कार्या प्राप्त की कारण की महासूत्र के आक्रमणित सी इस पृत्राकी मीरा हिए मी हुन कर दिया। यहाँ कररण है जि आर्यों कि सिप्त के स्वाप्त की स्वाप्त की सीरा की सीरा है। इस स्वाप्त की सीरा की सीरा है। इस स्वाप्त की सीरा की किया है। इस स्वाप्त की सीरा की किया है।

संबर्धे, कार्यों से एक वार्तास विशेषका बन गयी है और वे यह ममस्के है कि संगारमें हमारी बैसी कोई वार्ति नहीं है, हमारे देंग बैसा कोई देंग नहीं है, हमारे दान कोई स्थान नहीं है, हमारे दान कोई समान कहीं राज्य नहीं है. हमारों विधान केंद्रें देंग नहीं है और हमारे धर्म बैसा कोई धर्म नहीं है। वे लोग पड़े अमिमानी, हवार्षी और प्रस्तेक बात- एर गर्म बनते हैं। वे कारी विधान कमा बातिके लोगोंको भी सिम्बलाना नहीं चार्ति कि वेसी बाति हैं। वे कारी विधान कमा बातिके लोगोंको भी सिम्बलाना नहीं चार्ति कि वेसी बातिकों ले सार ही करा है। यदि बाई उनसे कहे कि सुरासान और चार्ति हो असे कार्ति दिवास हो नहीं होता। यदि वे असे चारते हो बाद वार्यों के सार विधान हमें कार्ति होने वाहर बार्यों के उनके पह विधान हुए हो बाय। उनकी असेना उनके हुवें बहुत व्यास्ट्राके थे।

प्रतित्व भार्य विदात वराहमिहिस्का रूपन हैं कि प्रयत्ति दूनावी म्हेस्त है, तो भी बतकी मनिद्या रूपनी वाहिये क्योंकि ये विद्यान हैं। उन विद्यानीकी प्रतिद्वा तो भगवस्पक है जिनमें विद्यांके भनिरिक्त मस्त्रता तथा पवित्रता भी पायी

दानी हो।

नत्यमार्भव्यस्तीने धार्मीके ईरवर-विस्वानके तिहालका विकास-हर्वक वर्मन विचा है। एक प्रमक् अध्यापमें स्मने वानिमोक्स वर्मन किया है। इसके बाद एक और अध्यावतें वह मुनिंद्रताके आरम्मार पर्यानीवन करते हुए जिनता है कि आर्य लोग मायः मुनिंदा या विजीतर मोहिन होने हैं। जिस तरह यदि इज्ञत्त मुहम्मद माहवका चित्र सम्मुल लाया जावे तो मुमलमान बसे चूमेंने, बढ़े मानसे उसकी नमस्कार करेंगे, उसी प्रकार मीच प्रवर्शके लिये आर्य विज्ञानोंने कई महापुरुषोंकी मनियां बनाकर पुत्रवानेके लिये निश्चित कर ही है। भिन्न भिन्न मन्दिरों तथा देवनाओंकः वर्णन करके उपने इस बानके बहुतमे प्रमाण भी वपस्थित किये 🖁 ।

इस्त बताता मामक एक इस्लामी अन्वेपक मिश्रमे प्रस्थानकर मानवर्णी आया। उसने दिल्ली के मीन्द्रयंत्रा और तुगलक बादशाहों के बतानाका बढी बाग्यतामे वर्णन किया है। उसने सहस्मद सुगलककी मिडी बालाँका भी वर्णन किया है। यह लिखना है कि दिलीमें कोई भीन मील सरवा द्वन वरोता एक कथिय मोरावर है जिसके तरींवर बड़ी धावाताले तथा है। निधन तथा धनी पुरुष देशनों वही असवार्य जाते हैं। उसने भारतके परिचारी तीर

विशोपकर मालावारके प्रान्तके बैभव तथा ऐखर्यका अच्छा चित्र स्वीधा है। उसने यह भी लिला है कि दिल्लीसे थोड़े मीलकी दुरीवर आर्यपुरूप बादशाहकी लेशमात्र भी परवा नहीं करने और सर्वधा स्वनव रहने हैं. परन्त जब कभी अवधर प्राप्त होता है ते। वे बादशाही मनत्योंका लट लेते हैं।

पुक और फारली ऐतिहासिक नासिठहीनने गुजरात (अनहिस्तवाड़ा ) के शामा निहालसिंहकी विचित्र कथाका वर्णन किया है। एक दिन राजा हाशीपर चंद्रकर आरोटके लिये गया । सार्गीं उसकी दृष्टि एक शुन्दर कन्यापर पड़ी । उसने अपना हायी उसकी ओर बदाया किन्तु तत्कालही उसके हृदयमें विधार उत्पन्न हुआ कि राजा होकर सके ऐसा पाप न करना चाहिये। इस विचारके आते ही वह अपनी राजधानीकी ओर लीट गया और आने ही अपने बाह्यण मन्त्रियोंकी बुलाकर अपने सुरे विचारोंका वर्णन कर प्रवक्ता इच्छुक हुआ। ब्राइस्पोने निवय किया कि राजाकी चिना बनाकर जल जाना चाहिये। चिना तैमार की गयी। जब राजा उस-पर चढने लगा ता आधार्णीने आगे बडकर उसे रेक लिया और कहा, बम अब दण्ड मिल गया, क्योंकि तुमने पापका केवल विचार किया था इसलिये उस अपवित्र विचारके बदले जा दुःश आवश्यक था वह गुर्हें मिल गया। विचारका सम्बन्ध शरीरसे नहीं प्रत्युत मनसे हैं, इसलिये इस अवित्र विचारके लिये दण्ड भी मनके ही मिलना चाहिये। हारीहको निर्दोग समक्रकर उसे दण्ड देनेको आवश्यकता नहीं है। राजाको सदा सद कार्य धर्मानुसार करना चाहिये।

# द्वितीय खराड

राजप्रत तथा मुग़ल शासक ।

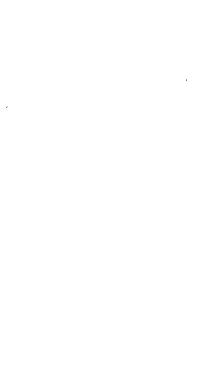

## पहिला प्रकरण

## राजपूरोंकी सत्ताका मारम्भः

धव हम इतिहासके उस भागार था। पहुँचे हैं जिसको वर्णमानवालके इति-हासका आरम्भ कह सबने हैं। इस बालसे इतिहासका ठीक तथा सिलसिलेबार पता हम सबना है।

हम महत्ता है।

10मी महाहरी विक्रमी हे आरम्भमें सुरालों के राज्यकी नींव दिख्यी में हाली
सभी। सुरालों के राज्यके माथ भारतवर्षकी सामनम्पत्रस्थामें परिवर्तन आरम्भ
हरूला और हम कालमें 5नः भारतवर्षमें स्पासिक सामनका

गुरुष राज्यमा आराम हुआ। यद्यति सुरान भी सुपन्यमान ये परन्तु जन दनके

इत्यात परिले बाइसाह पायसे एक आकामककी नाई भारतमें आहर दिस्तीकी विवय की त्यी ममय त्यने मास्तवामी बनना पाहा । बाइम्हे दिस्ती क्यमी सत्तवामी बनायी और बाइन्यो क्यने सामका एक

पादा । बारत (रहना भन्ना राज्याना बनाया भार बाहुन्सा भन्न राज्याना एक मानत बना दिया । यब एवं बार मुग्त बाहगारीने भारतवर्षको स्वरेता समस्य लिया ना रनके हदयमे सूळ-मारती दृष्टा दूर हो गया । यब धर्ममें विभिन्नता होनेटे श्रति-रिक्स उन्होंने भाषीरो स्वरेतीय समस्यता भारत्म विचा नो ध्यानि भी रस नये धंताहो भारता सामक स्वीवार वर लिया ।

यमें एवं न होनेवे बारण राज्यन राजाभीको कर बारणाह भंगीकार बरनेमें बड़ी बहिनाहै हुई। इत्तर भारतके राज्यन राजाभीने भाने राज्य-स्वानीको छोड़कर राज्यनानेमें रिजामने या बनायी क्योंकि ये अपने आरको आयी-

मार्थेको नयो नामार्थिक प्राप्त प्रम्म करे आर्थिक प्राप्तका परिग्राम सं, रिमाने प्रमु कार्य के पूर्व रेसके कार्यर नामांप्रमु के दिया । प्रमुवे रेसके समझ सार्थिक प्राप्तिक कुरसाव नया को को सार्थिक कवि कारक निर्मे । वन सुएक लोग पदिचमोत्तरही ओरमे स्पलमार्गहरत आक्रमण्डे लिये आ रहे थे उसी कालमें समुद्रकी ओरमे हरिवर्गाय (दूरोगोय) जातियो, तिनहा धर्म हुंगाई या, मारतप्रवर्में स्वापारके लिये आगी । जनतह दिल्लीमें सुगर्नेहर

ब्रोपीय जातिबाँका राज्य हुट रहा ये जातिजां केगल क्यापारमें स्तारी रही। परन्तु काममन जय औरंगनेवके सालमें आयीने उटकर मुगल राज्यको पडा देश चाहा तो उन क्यापारी कातियाँमेंये अब्रोजीन भी राजनीतिक

बरुके टिये हाथ पाँव मारे परन्तु कुछ समन्त्रता न हुई। पीछेराजनीतिक उन्नतिके टिये बनका सथा प्रांसीसोंका प्रस्तर संग्राम हुआ।

हुम संमामझी समाध्यित १६मी वातास्त्री है आरस्यमें जब मैहान अंग्रेजीने हाथ रहा, उस समय आयोगे देवने अन्दर अपना अधिकार जमा किया पा किया भारतवर्षका समये धनाटर मान्त अंग्रेजीं है हाथ आ गया। उस कारते उनने तथा आर्मीके मण्यमें भारतके राज्ये किये युद्ध मारम हुमा। पहिले भारतिय वर्ष नी मराठींने माथ संग्राम होना रहा, किर सिक्योंने साथ हुमा। अन्तमें देश उनने हाथ चला गया। विकासकी २०वीं शातास्त्रीने आरम्बमें यो हरूचल हुई यह हम मागने समयन अराती हैं

हुन सब भिन्न भिन्न भटनाओंका वर्णन प्रयह प्रयह अध्यायोंमें किया गया है। इस अध्यायमें ग्रुगल-सामाञ्यके साथ राजधुर्तोको ग्रुटभेडका निक होगा। हम

भुद्रमेन्द्रमें राजहोंके करते हैं। सिख मिख पश्च हो गये। राज-युवानेके रावराव-पूर्वाने प्रतिमार राजाओं सुगुओं के साथ युद्ध करता स्पर्य पूर्वाने मुठभेड समक्षा । उनमें सबसे बही रिवासत जयपुरकी थी। बही के राजाने

देवा कि राजपुताना अवेटा मुगानेंडे आयांवर्गसे नहीं विकाल सकता दूसिन्ये जहीं ने कहते होता मिला सामान्य बहुने जह अपने अपने अपने स्वाम सिका तथा सम्मन्य बहुने जह अपने अपने अपने स्वाम दिवा है अपने कहते के दिवा प्राह्म प्रमुख्य के स्वाम दिवा है अपने स्वाम दिवा है अपने स्वाम दिवा है अपने स्वाम दिवा है अपने स्वाम के प्रमुख्य के स्वाम के स्वाम के प्रमुख्य के स्वाम के

इस नीतिक विरुद्ध जो स्थिमत निरम्तर अश्री रही वह विसीड्ड रियामत थी । जिस सकार राजवृत-जाति आर्योकी रसक थी उमी महार राजवृतींमें विसीड्क कुण्ने राजदुतींके सामको स्थिर रला और सुगुलीसे सिजताओं नीति-

(अन्तिक महत्ता के अनुधित रहराया । इसी विचीड़के राज्युवर्यकारी समाभृतियाँने जोकर हिमा हम पर्वतरह नेराक्षक सुनिमद राज्य क्याभृतियाँने जोकर हिमा हम पर्वतरह नेराक्षक सुनिमद राज्य क्याधित किया । नेपालको सुनलोंने नहीं छश । अन्तेक्षांने भी योदा सा सुद् करके इसे स्वतंत्र ही रहने दिया। नेरालके राजन्तीने भारतवर्षके इतिहाससे अन्यत्य भाग तिया है। मर्वया मरक्षित पर्वतपर होनेसे वे अपने आपको भारतसे प्रथक ही समकते लग गये हैं।

यद्यपि प्राचीन कारुसे महाराजधिराजका पद दिल्लीके राजाओं के पास रहा है परन्तु विनीड़के राज्यून भी अपने कुछको न्यून नहीं समस्रतेथे। जब दिल्लीका मिहामन समाजनारों के अधिकारमें हो गया तो उन ममयसे चित्तीदके राजा-ऑने अपने आपरो आपाधिपति मानना प्रारम्भ किया। केवल यही एक राज्य या जिसका विचार फिर दिल्लीमें आर्य राज्य स्थापित करनेका था, इसलिये इसका कुछ बुनान्त वर्णन करनेके लिये कुछ शताब्दियां पीछे जाना अमुक्ति न होगा।

राज्यन अपनी जानिको रामचन्द्रसे मिलाते हैं, और राज्यनोंके सत्तीस कुरोंमें इनका मान मबसे व्यानम है। वित्तीदके राजा "हिन्दु-मुख्य" कहलाते चले आपे हैं। प्रसिद्ध अन्वेषक कर्नल टाड इस जातिका वर्णन राज्युतिका उतारि करने हुए टिस्तना है कि "कहाँ है संसारमें कोई जाति जिसने इतने तुफान नया आक्रमचींके पश्चाद अपने धर्म, जाति और

रिनियाँको मर्बधा माफ तथा पवित्र रहा हो ? नुस्ता क्रो पिटन स्रोगोंने । पहिले वे रोमन सोगोंके दाम हो गये, फिर कमगः सैक्सन, डेम्झ नथा नौमैनके, और अन्त-में समस्त धर्म परस्तर मिल बुक गये। केवल ये राजवत ही हैं जो वातावित्यों के क्टोर आक्रमर्यों हे बाद आज भी उसी प्रकार पाये जाने हैं जैसे इनके पूर्वज थे।" रामके एक प्रश्न त्यने स्वपुर (साहौर) यनाया। उसी कुलसे कनकसेनने भाकर सीराइनर अधिकार किया । वह भी बड़ा नगर या और वहांके रहने वाले जैन धर्मावलंबी थे।

उमी चंदाके एक राजा शिलादित्यने मीथियन आकामकोंका मुकादला किया दिसमें वह मारा गया । इसका बहुत छोटा बचा गोहा रह गया । गोहाने ईटामें भीलोंसे राज्य धीन लिया और अपने नामसे गहलोतपंशकी नींव हाली। उसकी सतानके भार राजाओंने शानन किया । भीठ लोगोंने राजदोही होकर मवका बच कर दाला, केवल एक बालक बाना रोप रह गया।

. बापांका बाल्पकाल इघर उधर गड़रियोंके साथ व्यनीत हुमा। हमने अपने सहक्षीडकाँको पुक्रत करके उनको सप्य देकर अपनी मरदारी स्थापित की । वर मौलंकी राजाको इसका बुत्तान्त ज्ञात हुआ सी बाया

वहांने भी भाग गया । फिर उमने एक मापुको सेवा सी । বালকা ব্যক্তিন साधने इसे एक नहवार दो जो प्रत्याको बाद सकती थी। यह नतवार सेवर बादा चित्तीड्में आया । वहां मोरी वशके राजाने उसे अकूमर बनाया । इसरें सरदार द्वेषमें वहाने सरो । परन्तु जब एक समय एक सब, चड़ आया तो सब-

ने राजाका माथ देनेसे इनकार किया । याताने जाकर राजुको परास्त किया । इस घटनासे वह इतना सोकप्रिय हो गया कि योड़े ही दिनों पहचान चिनीइपर भारतबर्धका इतिहास . .

अधिकार कर वह " हिन्दू-मूर्थ्य " का पद ले सिहासनरर चैठ गया । बापाने हुदा-वस्थामे जाकर सुरायानको जीता, और यह भी कहा जाता है कि ईरान, अयकुहान, काइमीर, कन्यार इत्यादिको भी विजय को । इन देशोंमें उसने कर विवाह किरे । उसके सब प्रयोगे मिल्र भिन्न राजपन वंशोंकी नींत डाली ।

बापासे छेका समार्थी तक जब कि शहाबदीनने प्रदर्शराजको पराहर किया चार शताब्दियों स्वतीत हो जाती हैं। उनमें मिताय एक सुमलमान भावमणके जो कि राणा खोमाके कालमें ९ वीं शताब्दी विक्रमीके अन्तमें हुआ और कुछ कुनाव्त नहीं मिलता । उस आक्रमधर्मे ममलमान आक्रामक प्राप्त किया गया और उनका मरहार हेर का लिया गता।

# दुसरा प्रकरण।

# समरसी और उनके उत्तराधिशारी ।

सरण समासी (समासिए) सेंबर १२०६ में उठक हुए। उनका विवाह पृथ्येतावटी मनिनीने हुम था। वब प्रयोगियको ग्राह्महोनके साथ पुद्री नैवारी कस्त्री पड़ी तो उन्होंने जाहीरके राजा पोन्स्सन्तको हुन बनाटर

करता पुत्र तो उन्होंने नाहरूद राज पान्रपान्त्रक हूं दे देताहर राज मनानें: समस्मीते पान भेजा। उनके वस्त्र मोगियोंके थे। उनके राजेमें कमणके बोजोंती माणा थी। समस्मीते ग्रासुद्वीतिते साथ कर्ड् युद्र किने। जनाको ग्रासुद्वीत हारसर सीटेगया। परन्तु कथत है

हि हमें अरते आप है बैदमें सुहारे है किए मुख्य भी देता पहा ।

दूसरी बार तर कि इसेंग्र, पान (मुझान) और पारके रागा नमासा रेल बहे में मगरमी दुनः महामनावे लिये आ उपस्थित हुए। इप्पीराज नमा उनके मन्त्री मान मीन नक उनके मन्त्रारके निये गये, और उनके आनेपर दिक्तीमें नकारे तथा शाहराने पजाने गये। मनरमी आने स्थानमें अपने छोटे दुव कर्योंको कर्या पार्व बना आदे में, जिन्तर बड़े दुव अवस्था हो गये। एक तो दक्षिणमें बेराके हम्मी बन्दान हुने पान पना गया और दुनसा हिमालप के प्रवेतीमें नेपालकी रिपामकार अधिकार जमा बेंग्र।

हुद्रमें सम्तासिका मान सबसे बाहर होता था। समस्त राजा तथा सरहार उनके नम्में एकब होते और उनको सम्मानिके अनुसार कार्य करते थे। इस सुद्रमें उनका पद भोगमितितामहके समान था। युद्रमें सम्तासी, उनका दुव कलाय तथा उनके १२ मध्य राजान काम आने। उनको राजी दुवा यह समाचार सुनकर जिलाहर बाहक मस्त्रीसूत हो गयी। अब आर्योजीमें विनास आरम्स हुआ जिल्मों जब कभी अवकास मिन्ना राजान को और अपने बाबुकों को द्वानिके निवे उक्त हो गये। यहां तक कि राजस्थानकी मुखेक महकार सूनकी नहीं वह चली।

कर्म बसी छोटे थे, इनहीं माना कर्मदेवी उसकी प्रतिनिधि हुई। कर्म-देवीने बसनी सेना एकड करके दुनदुर्शनका सुकायना किया और अस्वरके पास उसे नीचा रिमाना। इस दुवसीवह तस्मी मीडी गना। मी और

रास रत्मा सता सतीहे माय थे।

कर्ण सबर १२४६ में सहारत थेंडे। किर सबर १२५० में सहर गड़ीवर बैंडे। इन्होंने इस बताका नाम तिसुदर रखा। अपना पर सबरने साथा करदिया। इन्होंने मनसुरंजके माथ नातीरमें युद्ध करके इसे प्राजित किया। उनके द्वररान्न एयान दर्शके मीतर नौ साबयुवक निहासकार बैंडे। उनमेंसे स्टंडने रमाधेणमें प्राण दिसे। उनका काम मदाकी सुमद्भमानीने बचाना था। र्गवर १३६१ में रागा लगमणी ( लगमणीत ) मिहामनार वेटे । हरहे राया समयम। ज्याचा मीमगी ( भोमगिह ) रशक ये । मीमगीही स्त्री प्रधानी यो जिस्का बर्गन वृत्य हो जुहा है ।

सन्तारीन प्रयासा ती नगरण होत गया गरण पूपरे वरे किर वर् नाय। ग्रायाओं पढ़ काण पूर्मा किमों देशिने उनके पुत्रों का कीनए सोगा। गर्दू के गुड़ाकों सामी तथा वंग शास्त्रपुक्त समागः विद्यालयान् हु हुए श्रीः पुत्रमें आसे गरे। वेशक समागी निकाश सामान्ता सामान्ते सामान्ते सामान्त्र श्री क्वार केलवागी जा गर्दू थे। उनके मेह सामा सामान्त्र श्री क्वार केलवागी जा गर्दू थे। उनके मेह सामान्त्र सामान्त्र

सजयिनहरून एक पार्शनीय बाहर सुन्याके माथ मगाहा या। उनके होतों पुत्र बीठ मिलू हुए। वन्होंने हमीरके जुना भेजा। हमीरने राष्ट्रका निर काटक खबाके व्यानीमें राम दिया। अवस्थानेत हमीरके प्यार किया और सुन्याके राष्ट्र वनके झामेश क्रियक समा दिया। अवस्थानेत एक पुत्र नो वार्षी सर तथा। हुस्या राजवारी हिस्साने चना गया निवाही सम्मानसे विद्यानीका होता क्याया जाता है।

इमीरासिद संबर १६५% में गरीसर बैटे और ६४ वर्गपर्यन्न शाव करने रहे। वन्होंने विभोन्नके हुई सिक्त मारा माना तत कर दिया। तेता सातकर वन्तेमी बास करने करों । हुमिश होकर मारास्तेन अपनी करना इमीरके रास्ता दमीर मिट विवाहमें देनी चाही। हमीरने त्योकर कर दिखा। इमीरके बार्सी विदिन हुमा कि बह कम्या वाक्षप्रवास थी। जब कि मालदेव बारत साथ या हमीरते (वन स्वीधी नार्यामाने) विभावन अधिकार

कर तिया। इस प्रकार पुनः प्रसंबंधी साधा वित्तीहरू हुर्गसर सहराते स्था । यह महतूद विल्डोने आक्रमन किया, यो पंगोलीके स्थानसर हमीरने बने पराजित किया और तीन मानसर्पना केंद्रमें स्ला। । निल्डोने अवसेर, स्टयम्मीर, मारीर और मोनाहुर पूर्व प्रकास नाव रूप्य और मौ हाथी देवर कुटि पायी।

माइदार, बनदुर, दूनरी, गालियर, धनरेती, मोहरी, बास्ती, भाव इतादिके राजामीने विक्तीहरू राजाके भरता महाराजा सीकार किया। मेबाइ उस कालमें इस बक्त हो गया। बार्स करें महस्ताती मकन क्लावे गरे।

राटा मेरनी मंत्रद १९११ में निहानरार हैंहे । उनके राजकारमें कई मान्य मेराडके माय निनारे गये । उन्होंने दिहाँके बादगाहरूर सकरोरके स्थानरर विवय-

प्रान्त हो। एक युद्ध में ने मारे गये और उनके स्थानमें साहाजी राया रेडमें मंबर १४३९ में सिहाननास्ट हुए। उनके बारमें बीराके अन्दर टोन नया नोहीडी नार्ने मस्ट हुई। उन्होंने एक मनयस्ट हुई।

माहाग्रह्म मुहाबना हिया और एक बार गाहीनेनाको स्वीवन किया। वनके कई सालालें भी। वन्होंने भारतास्थान खेड पुत्र चानदा (सुद्वावी)के हरावर कनिष्ट बानक मोकलको दे रिया, विसमें पीढ़े बहुन नगाई वन्तव हुए। साया बुद्ध हो सुक्के में कि मारवाहके राजा स्वान्तव भारती बन्याका ग्राप्त (कार्यान) चीन्त्राके लिये मेजा। जब नारियन लेकर दून पहुँचे नेंग चीन्द्राको बाहर गर्पे हुए ये। सायाने हंगीमें बहा 'यह नारियन मेरेलिये नेंग न था।' चीन्द्राको बाहर गर्पे हुए ये। सायाने हंगीमें बहा 'यह नारियन मेरेलिये नेंग न था।' चीन्द्राको भावर नारियन लेकेमे इन्त्वा कर दिया। बिदे नारियन बादम हो जाता ने मारवाहका भारतान था। सायाने सार्व विवाह बरना स्वीकार बर निवा परन्तु चीन्द्रामें यह मितिश बरकायी कि हम क्याकी मन्तान गरियर बैकेगी। चीन्द्राने यह का मान नां। व्या विवाह मुनिको सुमानमार्गके अधिकारये बुद्दानेके रिये प्रवाद किया और बढ़ी मारे गर्पे।

बुद्धरर जानेसे पूर्व रामा अपने छेटे हुछ सेखनको सिहासनगर विधा गर्पे थे १ चेन्द्राची रामाको छेटी आहुसे द्रश्यारका सकन कार्य करने ये परन्तु रामाकी साक्ष

हरने देर करती थी. जिलार नेन्द्राडी द्राधारके छोड़कर मात्रकृषी राषा नेत्रण विभागते चले तथे। रामाडी मात्रने मर्थीनम स्थान नथा पद अपने सम्बन्धियोंको बुलाकर दे दिये। यीचे रानीकी आँसी सुर्वी

मोबरवर्षि महर १४३५ तब राज दिया। तसके त्यान राज हुम्माके निहामनाम की। मात्रवा तथा गुजारके मुख्यत्मात कारावादि निज्ञकर नेगाल कारमण दिया। राजाते एक तथा कवादेवी तथा राज तथा पर्याप निवास हुए दिया की तरिको स्थान दिया। वे मात्रवाके कारणा महसूर जिल्लाको केंद्र कार्य ने कार्य और छः मान बराराना वसे 'वरहार दे कर छोड़ दिया।' इस विजयके स्मरणार्थ विक्तीड़में एक बड़ी मीनार लड़ी की गयी जिल्ही तैयारीमें दम' वर्ष करे। - रागा दुरमाने कई सबन बनवाये। ये अच्छे कविये। उनकी रानी मीत्रवाई मेहनाके राहोरकी करपा थी जो अपने भेम, भक्ति सथा भजनोंके छिये विस्वात है।

· राणा कुम्भाती प्रवास वर्षे राज्य करनेके वपरास्त संवन् १५२५ में भएने प्रव प्रदादे हायसे मारे गये जिमे "हत्यारा" नाम दिया जाता है । सब राजा बपसे बाग़ी हो गरे। यह लजामें हवा रहता था। अन्तको बमने दिक्लीके बाइशाहरी कन्या ने कर मित्रनाका त्रिचार किया। ईवर राया अध चिनौइको इस अपमानसे बचाना चाइता था। जन वह दिस्तीमें

दरबारमें बढ़ा तो विजली गिरी और यह जनका भारतीशत हो गया ।

कदा (उद्यश्यिह) हे पुत्र सायमल संबन् १५३० में साजगहीयर बैठे । वह बड़े बीर थे। पहिले बन्होंने शाहीसेनाको प्राप्तित किया प्रधान सालवाके बादशाहीसे मुद

करते रहे, उन्हें भारते प्रश्नीके क्रमाईमि बहुत दृ:ल हुआ।

रत्या रातमन पुरु पुत्र जपान तो दूराचारते सारा सवा । दूसरे दे युजी-तीमा तथा पूर्णारत-के सप्यति नदा प्रित्त है हिंद । प्रत्येता भगने भगवे बात दार्शीर विभार कर्र स्त्री है लिए सामत्ता था। एक दिन गोताने बान करने कहा कि यथि बहा होनेसे अधिकार सेरा है पएन मि इसका निर्माय देवीपर छोडना हूं। भागको ये मन्दिरमें पर्दुचे और पूछा कि सरीका स्थामी कीन है। उत्तर मिला सीमा। इसपर पृष्यीराजने सलवार सीच मी और उस क्यानको सम्पद्मा करना चाडा ।

राजपुत्र सांगाको योच कुरुस रहते और आंवमें तीर लगा किन्तु वे वडीमे भाग

कर बच्च गये। उन्होंने पेस बद्ग टिया और बाहर शहरियों हे साथ रहने छते। एक दिन कर्मीदारने उन्हें यह कह कर निकाल राजपुत्र शालाका दिया कि सुद्धि पशुभों के स्थानेकी थोल्यता नहीं। एक स्थानी इन्हें रीटियों लेकनेका काम दिया गया तो एक बार रुन्हें पह ferfe

शुक्ता पत्रा कि पहानेही अग्रेश हुग्दे कार्नेहा बहुत पीह है। बहु हाल परमारके शहुरने सुना। अपने उन्हें छे बाकर कार्नी कन्याके साथ उनका

विशास कर दिया । कुथ्वीराञ्चले अञ्चलक क्षेत्रर जिलाने वर्ग निकाल दिया। अब अपमल श्चेत्र रहं राजा : बह राज मुनतानही बन्या ताराजा है साथ विवाद करना

बन्दना था। रात्र महत्तानको पटानाने निकास दिया था। इसने कहा कि यदि जनमल सेग राज्य मुन्द सीटा हे मी राहण्य जनमन

विवाह कर हुंगा । जयमल इसके लिये नच्यार हुना किन्तु क्षय बुद्धमें पूर्व स्थान कानाम निजना नाका ता कानाके रिताने कीयमें प्रम चार बाजा है रामाने यह मनावार सुनका कहा "जनमनका होड़ हरई मिना वर्षाहि बुक्षेत्र वक हुनीवन नवा वीट्रिंग ध्वीनका आसन्त काना। याहा या !"

सायाने इस्पीरायको बारम बुनावा। रायाना मार्ट स्टब्स्ट महामी गरीपर बैडनेका इस्सुन था। वह माहवामें जा पहुंचा। उनने वहींने सेना से कर आक्रमय किया। राया युद्ध करने गये। इस्पीराव संयाकी महाबतानी जा

हक्त और प्रवेश पहुंचा। संप्राप्तमें प्रस्थेमक तथा प्रशीसक दोनी बच्ची हुए और अन्तकों यक कर हट गये। प्रशीसक अपने चवाके साम

ता वह कि सहयवैद वसके जुलन भी रहा या । मूर्लीसकते सारे ही कर भरोजेश मत्तरार किया, परनु दनके मनम जुल्मीके बन्द हट गये। प्रभीरावने पूजा, चना, ज्या कैंसे हैं ! सूर्लमनने कहा, तुग्हें रेसनेके भागन्तमे मर्गणा नक्षे हो नाथे हैं। बार्ने करने करने प्रभीरावने सानेके निषे मोजन मांगा। भोजन करनेके वस्तान प्रभीराज करा भीर कहना गया चना, कतहम पुद मनाप्य करेंगे। मूर्लमन्तने वस्त दिना "भरणा, पुत्र मीज बाना।"

प्रचौताव नवा रायनचा दोनों कुछ कालमें इन्तकाल कर गये और रावजुव मांता सीट कर संवद १४६९ में गरीपर बैडा । मांताके रावप्कालमें मेवाड़ उपनिके गिलतरर पहुंचगमा । मांताकी पह इच्छायी कि मैं किर दिश्वीमें रावजूनी राज्य स्थापित कर्के । व्या उन्होंने भाने गृह सम्मन्धी मनाहीका निर्मय करके दनमें गुष्टी पायी ती वे भागा राज्य बहुनिकी धुनमें समें। उन्होंने माल्या नथा दिल्लीके सुसलमान बादनाहके सुकायलेंने भड़ारह सुद्ध जीते । उन्होंने माल्या तथा दिल्लीके तथां घटीलोंने इजाहोन लोदी स्था उनके सुकायलेंनर या । सारी साही सेनाका वया हुआ और एक रावसुवक विवयके विद्र स्वस्य विकादमें सावा गया ।

मारबाड़ तथा मन्याके राजाभीने उनका भाषिपात स्वीकार किया। गालि-या, मजमेर, मीकरी, रामुन, कारमी, चन्दीरी, बुन्दी, गकावं, रामपुरा तथा भारूके राजा उनके कर देने कमें। अनिया राजस्थान उनकी भीर देखने कमा और राजजून उनकी पुजा करने समें।

रावाक शर्तर वहा दूर या। कार्तिक संबर् १५८४ में बायरसे उनका युद हुआ जिसका वर्षते आगे वजकर आपना। मरने समन रायाके शरीरसर तजबार या मालेके मौसे अधिक वृष्टमीके चन्द्र विष्टमान थे। एक और अपने माईके साथ युद्धमें नट हुई थी। एक बाहु लोदीके साथ युद्धमें आहन हुआ था। उनका एक पैर एक और युद्धमें नेपके गोलेसे हुए गया था।

वे इतने बार तथा भाइती थे कि उन्होंने मालवाके बाइसाइ सुतन्त्रहरो इसकी राजधानीमें जावर केंद्र कर लिया, और रणधम्मीरका अजेप दुर्ग साक्ष्मिनाका

सुक्रसला कर से दिन्ता । संदर् १९८६ में रत्नाजी (रत्नमिंष्ट) निहाननपर बैंडे । वे विताबे ही सहस

बीर थे। इन्होंने चिनीइ दुर्ग हे द्वार महर करने हे लिये सुते रहने ही भाशा दी कि इसके द्वार दिस्ती और मारह है। अभी वे नजुजक हो थे कि

रत्त राजः वस्त्रीरं भाने सामान्त्री बुन्दों हे राजासे सामुझ हिपा और दोनों हे प्राप्त पूर्व गरी। संबर् १५६१ में विक्रमात्रीन राजगारीयर बेटे। बयदि ये पीर ये परन् इन्हें अपने कर्तव्योका विचार न था। इन्होंने अपनी सूर्यनामे सारे मरतरारिको हम दिया। पिजीइको निवंद पाकर मालवाके बीर बहादुरतारने

राया । विचाइका निकट पाकर मास्त्राक सेट बहुरद्वाहर राया विक्रमार्थन प्रस्थपकार करनेके लिये साक्ष्मण किया। अन्न सहसाँ राज्यन सुद्धमें मारे गये तो राया सांगाकी रानीने अपने छोटे पुत्र उदय

सिंहडी रसाठे ित्ये हुनाइ से प्रारंग की। हुनाइ देर करहे पहुँचा। विभोज़्ते राज्यत रिज्योंने पुनः अपनी वीरताका परिचय दिया। सहजों बतकर अस्मीन्द्रत हो गर्यो। हुनाइ के आनेतर बरादुरसाह विभोज़्ते छोड़ कर चना गया। हमी तरक्षकके बाद भी विक्रमात्रीत वैसेडे वैसे हो रहे। एक दिन क्लॉने राज्यनार्थे अवसेटि एव राजा कर्मचन्द्रको जियाने सोगाको दुःख्वातमां आयम दिया था भग्गातित क्रिया। समल डाकुर एकप्र हो सये। कान्त्री चन्द्रादन उनका नेना मा। वसने विक्रमात्रीतको गरीसे बतार कर पृथ्वीराजके सवास पुत्र बनरीरको विहासनश्य विकाय।

बनवीर पहिले तो सिंहामनसं इन्कार करता था परन्तु जब गरीगर बैठ गया तो बमकी इच्छा हुई कि उद्योगहको हो अपने मार्गसे हटा दें। उनने वद्योगहका

यह तथा सथा राज्युवर्ती थी। धन्ना उद्योगिहको टेकर मीलाँकी सारावनार्थि हो। हुई कारव्यार्थि पहुँची और देश खाड़ि वैत्यासक आशामार्थ सुप्रार्थ कर सामित आशीमार्थ सुप्रार्थ कर सामित आशीमार्थ होंग्य । तथा देश यह समाध्यर हैंज गया और राज्युन उद्धार दर्यसिंहके पाय आते होंगे। कोन्द्रके दुर्गोंने वसे तितक लगाइक सेवाइका राखा स्थोकर हिया। दुर्गाके राज्युन उद्धारिक साथ मिता परे। संवर्ष १५५६ में उद्यार्थीय राज्यु मित्र दुर्गा वर्षा समर्थ वरिवार सिंहत दुर्गा वर्षा भाग सम्प्रेत देश साथ साथ हुए। बनवीर समर्थ वरिवार साहित दक्षिणको घटना गया। उद्यासिंहके सन्दर कोई भी शुच न था। समा उनके शाससमें सेवाइका कोई विश्लेष हमा था। गोर्थ-आर्थन हुई। राज्युन समर्थ स्थान स्थान

रावा उरविभद्द उसी वर्ष अमरकोटमें इमायू का पुत्र अकबर उस्पन्न हुआ जब कि इमायू शेरमाइमे पराजित दोकर भागा जा रहा या, और अमर कोटके सोडा सकले वसे अपने यहाँ आध्य दिया था ।

कारक साक्षा शाकान देस कर्यन यहा ब्यावय ।देवा सा

# तीनस प्रकरण I

-

## इगल बादशह।

14 वी प्राप्तरहोसे मारावर्षसे मीठ नदी प्राप्तियोग साहुसाँव हुका विन्हींने हुत हैगा के माद्र से ऐसी कावणी वी कि हम हैगा के माद्र प्रीप्तामान विकास के प्राप्त के माद्र प्रीप्तामान के प्राप्त के माद्र प्राप्त के माद्र प्राप्त के प्र के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप

ान नथे। गाँकर होता है और इस रेगांडे इतिहायकों नवीनहागाडी मींव रखी काली है। इनकेंगे प्रथम शांक मुनन चार्मिक रंगनकों नगर बाँ जो कि समस्त रेगांमें चैन गयी भीग जियने बहुँ स्थानोंमें स्टब्स परियास उत्तरस्थ किये। दुख्यी इतिह प्रक्रियोगार्थ सुरान दासाडे। शांकरण्ये स्थासे उत्यक्त पुरू थी। बाबराडे की बार्स्स अवस्य बारपार दुक्त जिसने स्थानवर्षेडे साराका विव परिवर्गित कर रिया। नीमां इतिहस्यक्तरे सामसे इतिहासि दोंच जान्यिकों स्थान वर्षेसे सामसे इत्यक्त हुएँ सिन्डे

कर्याद शहाकुर्यनके काणमें दिर्गाका निश्चमन सुमन्यानीके शामने कार नारा स्टब्सु तर्गक बाद रामाधिरकी नक कोई देशा राज्य क्यांतिन न दुआ । जब बोर्ड् क्यांक्र विको को नगमको विकाद का क्यांनिक कर स्थानक बादसाह

अपरेक्ट काराय के बन बदायारिक साथ उटारेका था।

शास देवर चणा नवा या । यस द्यावी सहाय दिहाँ से राख बाणा रहीं । इसके अननम नृगाय । निगाये, मैं सार कर दिहाँ के प्रायव रहें । पान्यु द्वाका प्रायम आवा दिं । पान्यु द्वाका प्रायम आवा दिं । पान्यु द्वाका प्रायम आवा दिं । पेने दूरें निर्म हो पोनित्य नृगा । यह बानी हाई बायकी न्यू द्वाका हो ने को दिं दिं पान्यु द्वाका हो ने को दिं विकास नृग्ये प्रायम के अपने के दिं विकास नृग्ये प्रायम के प्र

जार्ने राजाभोडी सदारपादे जहराने पंजापते विदार तकते गुमनांन सामकों कार्य कर्यान किया । संन्य १९६६ में बंगान जाना करणानीरे जीतवह गुरून जरा साम निया गया । सानमिंद बढ़ी मा साम नियुक्त हुआ । कर सम्मानां के बार हिए सहित हुआ । कर सम्मानां के बार हुआ । कर सम्मानां के बार हुआ । कर सम्मानां के बार हुआ । संन्य १९६६ में भीर उपसे गुरू वर्ष गोत्रे गुमानां के बार कर्य अपने क्षित किया । १९६६ में मानां क्ष्म हुआ । संन्य १९६१ से क्षम १९६१ से वर्ष कर्य । १९६१ से कर १९ वर्ष कर्य हुआ । संन्य १९६१ से क्षम १९६१ से वर्ष कर्य हुआ । संन्य १९६१ से वर्ष कर्य हुआ । संन्य १९६१ से क्षम हुआ । कर से वर्ष स्थान स्थान हिम्म साम क्षम हुआ । कर से वर्ष स्थान क्षम हुआ । कर से वर्ष सुक्त स्थान क्षम हुआ । कर से स्थान सुक्त स्थान क्षम हुआ । कर से स्थान सुक्त स्थान क्षम हुआ । कर से स्थान सुक्त स्थान हुआ । क्षम हुआ । कर से सुक्त सुक्त से साम सुक्त सुक्त हुआ सुक्त सुक्त से साम सुक्त सुक्त से सुक्त सुक्त सुक्त से सुक्त से सुक्त सुक्त से सुक्त सुक्त सुक्त से सुक्त सुक्त सुक्त सुक्त से सुक्त से सुक्त सुक्त से सुक्त से सुक्त सुक्त से सुक्त सुक्त से सुक्त से सुक्त सुक्त से सुक्त सुक्त सुक्त सुक्त सुक्त सुक्त से सुक्त से सुक्त सुक

संबन् १९६६ में कहांगीरने निहासनको सुन्नोभिन हिया। उसने २६ व राज्य किया। उसका राज्यकाल अपने पुत्रों द्वारा किये गर्ने दोहोंको निदानें रूपय हुआ। असमें राजनीतिक पोरयसा नुसी। अकबरक

रूरभीर शुन्दु के बाद ही उसके ताश्यमें परिवर्गन आरम्भ हो गण अकतर राज्यका निर्माण था। अकता पुत्र जहांगीर रियर्ग पत्र का । असका जीवन और नीति एक स्पीके मेममें हो गायी जानो है।

सिन्नी गयाय विशो कारणाने देशन कोइकर आहल वर्षको सारहा का कर्मान करते पूर्व पूरी उसक हुई। वह इसना निर्मेत का हि मगना गानत न करका मा अन्त न कर मेंग स्त्री मार्गीम कोइकर आगी क्या गुड़ा। एक इंग क्यांने स्त्रा का अन्त कर कर से स्त्री मार्गीम कोइकर आगी क्या गुड़ा। एक इंग क्यांने इस क्यांने स्त्री हुए। एक इंग क्यांने प्रमान के स्त्री मार्गाम क्यांने स्त्री हुए। एक दिना विश्व की स्त्री कर से क्यांने स्त्री मार्गाम क्यांने कर से स्त्री का स्त्री की स्त्री की। एक स्त्री व्याप निष्कृत हो गां। वह क्यांने स्त्री स्त्री स्त्री की हुन क्यांने स्त्री स्त्री की स्त्री की। एक स्त्री क्यांने स्त्री स्त्री की स्त्री की। एक स्त्री क्यांने स्त्री की स्त्री की स्त्री क्यांने स्त्री स्त्री क्यांने स्त्री क्यांने स्त्री स्

जर्मनीन स्थव बहा कामा था कि मैंने गुरू म्यामा शायक मिने शामा राज्य पुन्तपूर्ण के एक मिना है। अपनी मानी याँ नामित ने मी। पुन्तपूर्ण के सम्बद्धित राज्य कामी थी। पुरस्ता भारत गर्भ में द्वारावण्ड मिने राज्यस्थानम्ब सम्बद्धानम्बद्धानी थी। वीनास बहु इसी कि मानुस्ता निमाय पुन्तक हैन स्वरूप







िबंधे ४ इ



हरत्वहोंका महकरा वहीगीरके महक्षेके ममीर लाईएसे एक ट्रेडे मकार में है। यही-गीर मंबद १६८६ में इस संमारने चन बमा। उसके उसाम्न उसका पुत्र माहनहीं मिहानरका स्वानी हुआ।

द्वर साहबही राज्यसीयर हैज तो उसने तरत्वीं करने अधीन करके साहरमर कारिया कम बसा दिया। यह अपनी मजाके साम साहरमर कारिया कमी बसी द्वारा होगा। उसने कई उत्तम मजन बन्दाये अधान करों करता था। उसने कई उत्तम मजन बन्दाये उत्तम त्यां कार्या त्यां कार्या होगा। उसने की उत्तम त्यां कार्या कार्य कार्या का

हैसे बहांतीरने मान्यर सन्तीहा रंग चुन दिया या। वैसे ही भारामानि इसने सामकारमें जानका रंग चुन दिया । सेना नया ररधार हम रंगमे शंग गरे ।

संबर् १०१% में साहजारी रासमा हुआ, स्वर्ग कार पुर्मेश भारत राजारीके लिए सेहाम भारतम हुआ। पाहजारीका बात देस दारामितीन था। धर्मेश 
हुतिसे वह आई मा दी गया था। यदि पाहजारी इत्याहमार उसका बात पुण 
हरामितीन साहजे मुस्सित बनता तो रास्त्रम अवस्थित का बाद जात और 
रित बही आई सम्बार—इंटिएसीन अर्जीयोका भाव-मानवादी राजारीत्य 
हामान बहता। संज्ञान साहसी अर्जीयोक्त भाव-मानवादी राजारीत्य 
हमान बहता। संज्ञान साहसी और सेनाम धर्मेश भी उसके महापत थे। 
भीरताहेको सुनलमान महासी और सेनाम धर्मेन स्वर्ग कर्ने हिए । त्यां 
संसामी स्वराणिक्त विजय वाची। उसके भाने दिनानो हैंद बनके द्वारिकाम 
का व्यव विज्ञा। एक वर्ष समानके हसालक शुक्ता आहानार्जा और स्वर्ग साह 
हमार हो समान साहमान हुआ। भीरताने देसे अर्जे वीये आई स्वर्गानों की जाने 
हसी हमाराम्यों ही साहज हाता।

श्रीपारेको १९ वर्ष शर्मात सम्बद्ध १६६४ तक गामन विरा । उसके गामने कुन सम्बाद्ध व्यक्ति विरमानो प्रदूषक श्रातन तोने नाम था। उसके रोजनां वर्षा शामना तीलाके सुन्यतानी नामश्रीको शाने शरीन श्रीकोता करनेते थी। योग वर्ष पर्यन समने शाने तिमानि वीलाकु श्रीव सेलाकु शकी पालित वर्णने तिमाने सेलाकु के वर्णने हो। इ.कुन् । दस्तेन वर्षके प्रदार श्रीपारेड शरी गानित काल पर्य करनेते जिला

इन्हें हैं एक सम्प्रत के नेते ते हका अला है जिल्ला ने दे हैं कर के दिख्या के लिए के स्टूर्ड के स्टूर के स्टूर्ड के स्टूर के स्ट

मत्रावद क्षेत्रस ।

कर्ष मेनः क्रेक्ट निक्रमा। सम्म १०४२ में बड़ी भारी मेना लेकर कारे दक्षिणार ज्ञाननण किया और शेष वर्ष पर्यमा संमान करने के क्सामर नोल्कु वा और बीजापुरके मुख्यानाममें मिणा ।

इन दे। गुपलमान रामोंके बण्डीन करना औरंगतेच्छी बधी भारी सब-मीलिक शूल भी । जनने वृक्षिणमें कार्यों हे उठनेका अनुसर दिया । अब भीरंगानेव का कार्य कर जुड़ा, तन आर्य इतने च प्यान है। गये कि बीन बीन वर्ष पर्ने प्रवक्ते साथ युद्र का रेमें क्यानीय हुए । मराडे मैनिक शाही धेना है पीछे पीछे बचने बजे आने थे। यदि प्रति मुद्द करने हे थिये थेएडी होना शेली जानी तेर थे उसे कार बाकते, यदि मन्दी मैंना जानी है। वे भाग जाते । आया औरंग तेब है सैनिक सराडोंसे जा मिली थे भीर शहापारी उनके माथ बादशाहकी दीर्थायुक्ते निये ईदवरसे धार्यता करने थे. क्यों कि इसका जीवर पर के जिसे कराना स्वामकारी सा । अब बीम वर्ग के प्रशास औरम नेब क्षत्र मधा निर्वाद है। गया और बास्त्य दिगद सथा ते। बाददी सेमा बेमन है िने असन्ते लगी । संबर् १०६३ में रोगारी बुचनी हरनात सबसारी कि भीरंग हेबने सेना है। प्रवाह कर निया और मागडोंने गाँव हर ली । प्रवाही पालि बरण वह गांगी । भारतका और गाउँचने बड़ी जिलासामें भनमन्तराहों ग्राम स्थान दिये। जनके सम्मिन करण इतकी अवदात्रमा तथा प्रमाहत्वाति प्रहट करते हैं। औरगारेकी पार्मिक क्यान्त्रके मान करावर शिकायन वारण दिया मा इसन्त्रिये क्ये भारते जीवनी कार्जिक मीजिन करा बात देशा गया । आहे सामानात सामियों है। समक्ष करते हैं िटों क्या हे अर्थों के पूर्व कर करा दिना जिसके मामान का नाम बाग नमाहे निवन हुंग तर्ने । वंश्वधने विकृत लेता एड मैनिक प्रानिके स हि संगठित हो। तर्ने । अन्त वृत्तिवान करते हो एक वर्षा काँच स्वातिक हो। स्वति कार्या विकास वर्षा व्यक्ति प्राप्त भीतम् केवरी प्रावतानाने वाधिष्य हुए । तानती सतुर्वीते बार्वाप्तक स्वती राज्ञ दिला । वृत्यते सहस्वाधः होती आग् बजानेरी सात्रा सी विवयं अनेक सक्त्य पट्ट निव हेर सर्व । इस प्रदार भीत्र विवर्ध महत्तादी व्यति मास्तर्गाहे कान के नेने पर्च कारी और बहुतारी अपनुष्तितृत्वी कपारी मितन की सर्वी-स्वया अपन्य हुए सन वर्षाचरीन उत्तर कर सारत करना है, हेगादि । समकामी बारकार है लेल राजी रहें की दल बीच बड़ी के स्वाह बाल बड़ कि है गरे।

w124 64 5-10

## चौया प्रकर्ण ।

## राजरूनोसे युद्ध ।

इनने मेराइवे इतिहासने प्रवर्गको उत्तरिके बारागर होड़ दिया था व्यक्ति राज्युलीको बोरण उत्तर प्रतेष्ठ मेरिन्द कार्मीके मध्ये भाँति सम्प्रतेष्ठे किये बारायक पा कि याँ कुएल-माजायका कुछ एताँउ निज्य बाता । बक्ताले राज्य-मार सम्प्राली ही राज्युलीको बोर कुछ किया। उत्तरे मारायहरूर बाज्युली किया। इन पहिले कह बारे हैं कि राज्य विद्यालिय बोर उनके पुत्र राज्य मगजारहायले कहराहों कर देश हाहिस्स कर दिया की बारणी बन्याका विद्याह भी बक्ताओं कुछ कर दिया।

श देत बार भागवाद है वहां सत्याति केरोंके हायमें हेर की बार प्रकार हर राष्ट्रित बेदर पार्टीदर है। परिचा केंद्र मान्दर्शने बारा हा सदेख का, सेट हुए न दे। हैंगडा मान्य देश्य एक माविसी देशवास दिनी सा। रहरीना सदस्य निर्देन हृद्य और अरोग पुरूप या । ' सन्दर्ध औरता प्रदर्श दहा होतुमार क्षेत्र कोर या । दरसम्बद्ध का देख है वह मानाहित कीवरके ब्राह्म-बाह्में पहेंहोंने हिल्हा हुवा बारे मार्थेडे एक्टार्थ हुबर स्थर स्टिहा था. उनके तिरे तडकांच सम्बद्धा कीर कर या। विद्यास दुर्वाच दिल्लोह स्वर्के रिन्त का का कला है। कवाले विदेशन काक्रम दिना है। सरा हार-मिरायों का सन्दूष्ट वार्त का द्या। यन विद्यान का सरे बारों हो न्दरत र मी। च्हार बहर नहीं (नारें) इनसे हम्में हातन बड़े नारन रहें हवा क्षेत्र साहमहे मात्र मुख्यतेवाने हुए किया। बार्व क्यों तह त्या स्मार विकास है। इंदरदान रहेर. ब्लेब्ट् बच्चाह बेर क्लीर पूर्व बा-रियादे सेन विकेड्ड एडने बड़े हुए मारे ये । याद बारे हे से एड कारेकरे इत्योक्ति बन्मर की घडावे यम कर्ताव्यके इतिहास्य करेता तार्विके म्कृत काली रहि । कहार बहरदे मा गरेम हेरावी गर कारी मानाही। इस हेब्बब सहाया। उनसे बहु १६ दरेशोगी। उनसे दिस दीते क्यून सहस्रका। इससे मत एवं के राज्यां की। उसे बर्चन बारा ही, हुंद ! दावास पारत का राम्डेक्स मारे मार्रेके दिरे हाल है। बाही। हुए स्पर्न कि बही त्यक दिए हाती स्त्रीको होत र वार्वे, स्तरारे हार्वे होतेल हर स हैत त्यही हो हो मार विश्व स पुरस्त कीर किया। इसमें होत हम पूर्व कुरू दिनेदर्श सम्बे हरूरे हुए बारे बार बार दिये। न्तरित हो का हा रहे । वर्ष नाम कानत निका हो कि हन ना

सेनाहा सेनापनि या एक गोली लगी। जयसरने स्त्री ही दूरते आई गोलीका निमाना यन कर अपनी सन्त्र निविधन जानी, त्याँ ही उसने अपनी सेनाही सहने कि लिये आहा हो। आह सहन्य हाजुर्मोन वाशवस्त्र धारण कर हिन्ये, पान सुन्यों जर पुर्वाका हार सोल बातुर्भोगर आ पहें। महत्योंका हार सिल बातुर्भोगर आ पहें। महत्योंका हार सिल हिन्ये, पान सुन्यों जर विशेष के सिल कि स्तर्भ और स्वर्थ कार्यवर्भी विशेष के समान सरे। इस सम्मानके व्यक्तान करवा विश्वीहरू पहिल हुआ। अकवर के सामन्त्र सामन्त्र हों मान्य स्त्रीहरू के पहें समान्त्र ने स्वर्थ के समान्त्र ने सामन्त्र हों। गिरा दिया। इस प्रकार आपनातिका अनितम दुर्ग अकवर के हाथमें आया।

शाया।

राणा उद्यमिदने अरवली पर्यतमें आध्य किया। किर उपने उद्यप्त नगर
वमाया तो कि कभी तक सेमाइकी राज्यभी बना हुना है। जार वर्ष अनलार वर
पर्यत्वकों प्रस्तान कर गया। अपने अपने स्थाने म बेंदु पुत्रके वर्षने असालकों सी
वेराना निरिचन किया। जय निहाननपर वित्रके सामय आया और तर्व अकुर
पुत्रक कुए तो अस्तावाइने प्यत्रकर अहरते वहा, यह तो बना अस्ताय है कि कु
पुत्रक कुए तो अस्तावाइने प्यत्रकर अहरते वहा, यह तो बना अस्ताय है कि कु
प्रसा अधिकार सारा आदे। यह स्वाहन अस्ता क्षेत्र से हैं से व्यत्यनन
गरीयर वैत्रने लगा तो यदनरते उसे साहुसे पक्षकर यद कद कर योजे हत दिया
कि 'महराज आप पुत्रक गये। यह स्थान तो आपके साईका है।'' यह क्षकर
मायको सिहास्तरत प्रशा दिया।

अनापका मिदानानपर (वडा रहवा। राणा प्रतान विता डिमी सामानकं गडी पर आस्त्र हुए। उनके विक्रमें बहै शकरन थे। ये जिलीड़के जीत कर तुन. उसी पद्यर काता बाहते के। उसी पहिले प्राप्त था। राणा सीनाका कृपानन पड़ कर यह भी दिचार राणा बनाप होता था कि कोई समय गिना अवस्य आदगा जब मुक्ते रिही पहुँचनेका अवस्य मिलेगा।

अकदर बहुन आतर्यमालिन था। उपने मारबाइ, अध्यर और बीकानेर के राज्यांता अपना सम्माप्त बनाकर सेवाइका शाबु बना किया। ध्वापने वन सबके गाव विवाह आदि बन्द कर दिवे और अपनी क्याप अपनी हाड़ोंगेंं वे त्रिक्त सेव के रीमितारिका। यदापि अध्यर और मारबाधका राध्य बहुन वा और सेवाइ राज्य बहुन बन्दीन हो। गया ना भी मनव्ही मर्बेरा जीन होती है। बाइसे वही मिन्द राज्य उत्योजन तथा बन्दास्त वही मनिवय प्रार्थना करते थे कि हम किर राज्य न बना किये उत्योजन स्वार स्वार विवाह साम्बन्ध प्रमुख्य प्रमुख्य करते थे कि हम किर राज्य न बना किये उत्योजन स्वार स्वार विवाह साम्बन्ध प्रमुख्य प्रमुख्य करते थे कि हम किर राज्य न बना किये उत्योजन स्वार स्वार विवाह साम्बन्ध प्रमुख्य प्रमुख्य करते थे कि हम किर राज्य न

वाद आर हमार साथ । प्रवादक नामन विकास कर कर कर के किया । प्रतापने प्रतिका को कि अपनी राजुनी निहर को स्थिर समते हुए माने देग-की रशा करू गां। उन्होंने अपरारा हुए प्रीनिशाका पालन हिया। ३५ वर्ष पर्यन्त के मुगल साधाय और उसके ममल सहायकोंके विरुद्ध लड़ने रहे।

त्रशास्त्री विश्व का प्राथमिक श्रीर वर्गक मामाल मारावार्क वित्र हुन हो है। क्योर वृद्ध क्याने वृद्ध का स्वाम कृत्य स्थान कर द्वित्र में शिक्ष विद्यन्त क्योर राज्यनाका गारा करने थे। उन्होंने अपनी विधानांत्र पुर्व हिमारा कि बाता राज्यका कृत क्योर अनुस्व मानते सिर वृद्धी नि

द्राकर जयमञ्जा सम्तान, बनाक बतान और चन्द्रवर क्रम

राज्य मर्पदा करें किये प्रापः देवेंबेबेर द्यान रहे। महन्ती राज्यून ऐसे में जेर प्राप्त बर्टें कर्यों के क्लान मुख कर उनके प्राप्त का पहुँचें और जेपल और मैदानमें दन का माम देते रहें।

विनैहम थान हो जनेस प्रतान सुसमे मन सामान नाम दिये। मोने बान्दीमे पाप अगम रच दिये। पर्योत्त माना और नृष्यदित्त सेना आरम्म किना, नामार्च पा कि वस्त्रीने प्रत्येक मांनादिक सुख नाम दिया। विकास वर्ती क्यी क्यीर आहा दो कि मम सेम मनमूनियोंके केट्टन प्रवेती पर बाकर वर्ती।

ं अवस्रते महारहे दिख्य सुद् स्थिए रंगनेवे लिपे अहमेरमें आहर हैरे सतारे । वर् सहरूतारेकी रिपानमें के मनरावे दिल्यू करनेवी चेहारों करने तथा । अवस्रकी मही पर समस्यास्त्रा मानसिंह में 1 वे बहे बीर पुरुष में 1 अक-

सहा काका सहय हन्दिके द्वारा विकित हुँका या। राजा मानसिंह शीलाहुरसर दिवर प्राप्त करके सौट रहे थे, कोमण्डमीरसें
कन्दोंने प्रतारसे मिलना चाहा। जब मोजन रन्या गयानी प्रनार मिर पीज़ान बहाना
कर मोजन करने न काचे। मानारहे पुत्र अनराने राजा मानसिंहमें भोजन कारस्म
करने के लिये प्राप्तेना की। राजा मानसिंह इस आमानसे बात गरी। राजाप्ताराने
गोजन कहना सेजा कि में क्या राज्यत्व माय मोजन नहीं कर सकता जिसने कानी
पुत्री कुने को दी है। राजा मानसिंहने 'अका देवना' का निराहरन किया, दो चार
ताने कानी पार्टीमें राज स्थि और कहा इसने आराजा मान राजने किये ही अपनी
कम्पार्टि नुकेश ही और अपनी भिताबों कर्जिकत किया। यदि क्या विश्वित ही
कुना चारते हैं जो पही सही। अगर इस देशमें न रह महेंगे। कि पोड़े पर चा
वे यह करते हुए चले गये कि मेरी नाम मानसिंह नहीं पार्टि में बारका मानसिंहक
को जाने पर वह सूनि चीरों राजी कैय वहां गंगाजन विद्रका गया। जिन शक्रोंने
राजा मानसे में हु की यो क्योंने जावर सान किया कीर वस्त बहते।

कर मय मनावार अकारके कारों तक पहुंच गया। इसका परियान इतरी-बारका मर्पकर सुद्ध हुआ। सुरसाय महीन सेवा सेकर मनारमें लागे आप। उसके माथ साथ नावनिष्ठ और महास्तर्भा थे। महास्तर्भा साथना

साय राजा साथान्य कर महाकाना था। महाकाना राज्य इनमें राज्या हुए। या पर मुस्तमार हो गया था। प्रतान करने बाह्स सहस वीर राज्यत सेकर हरुरीयाय पर आ हो। आवरा सुरी अ

बार स्वतुत सका क्यार प्राणित कार्य वृत्त । सबद १६३२ का दित भारतवाके इतिहासमें बीरताके लिये प्रसिद्ध रहेगा । वब साबपूर्वीने सुद्रुव सेनाले प्रतिवृद्ध किया तो सचा मतार साब मानतिहरूको देवले हुए महोमके मानदे पहुँचे । हायमें तीर कमान लिये और प्रसिद्ध कोई बेतक पर पहुँ हुए उन्होंने महोमार माक्रमण किया। महावत मारा गया। होद्दा कोईका था, हनने महोस

<sup>्</sup>रे कर बन्दे क्या नहीं है। माहिता माने का नविता है। उरहारक एका मेंने बन्दाने प्रतिकृति बीउन करते हैं। दूर माने की क्या नित्ते हैं। वे प्राप्तने नुस् क्षानी रामाने की प्राप्ति हैं।

रथ गया किन्तु उसका भयभीत बाधी किर वडी न लड़ा रहा । रंगक्षेत्रसेभाग गरा। वहा घोर संधान हुमा । प्रतारको सात भारात रहते । ये भरता छत्र चारण किरे हिते ये इसितिये तत्काल पहिचाने जा सकते थे । ये तीन बार घेरे गये और बड़ी कड़ि-नगामे निकले । अन्तिसवार काला टाइरने भाने स्टामीको बचानेके लिये छत्र धीर लियां और अपने प्राणींको भाइति दे ती। इस प्रकार प्रतापकीरका हुई। सुगण तीय साना बड़ा स्पिर मा, शानपूत उनसे सुद न कर सके। केवल भाउ मदस पुरुष गीवित बचे । प्रताप चैतक पर चड़कर बाहर निकले । चेतक पर्वत नवा नहियाँ कृत्ता गाना था। वसके पीछे दो सुगुल अहवारीको समी हुए थे। चेत्रकके शरीरने भी रक ात हो रहा था। एक आरोड़ी अति निकट भा पहुँचा। उसने चुँकार कर कहा "डी ील घोड़ारा सवार हो।" प्रतापने किरकर देखा तो अपने माई सफापर नजा ही। मका आत्मकीय शत्र नाके कारण सगलोंसे जा मिला या. परन्त आईकी काकी दीहते देलकर उसे में स सा गया और वह प्रतापका बीटा करने वालीं में ।। ।। पार्कर माईसे जा मिला। दोनों भाई परसार मिले। चेतकने तत्काल गिर कर पने प्राय स्थाग दिये । उम स्थान पर चेतकका स्मारक बनाया गया जो अब भी तैमान है। दर्याकाल भागपा, सलीस पीठे हटा। परस्त दर्पाहरके स्वतीत ो जाने पर फिर का उपस्थित हुआ। प्रतापने कोमलमीर और चोन्द्रहे स्वानों र युद्ध किया परन्तु धन्हें पीछे हटना पड़ा । शत्रु सेवाने चारों औरसे प्रतापको पर हेया किन्तु वे एक स्थानसे दूसरे स्थान पर जा पहुंचने थे। एक समय अध्यक्त न्होंने फरीदर्खांकी सेनाको कार दाला । फिर दूसरा वर्षाकारु आया तो प्रतापको विद्यास सिला ।

सूरी प्रकार वर्षी ब्यतीत हो गते। प्रत्येह वर्ष प्रतावह साथी तथा हुए हो प्रताव होने हमा। वर्षोंसे होड़े हुए उन्हें ब्यते बात बच्चोंको विकास लगी स्त्री भी। असकी अकारने भी उनहे साहत भी वीकारनो भाव विच्या जोने नो यह क्षित्र कह केता "प्रनासी नव इन्हें परिवर्तित हो जाता है। देगा या थाव चले जाते हैं किल्तु अक्षण तमा सम्हा क्षित्र हहता है। वनो (अगव) ने न भी दोस लगा हिया किन्नु अना हीत नहीं कुछाना आतनवर्षेक्ष साहत वामोंसे वेसल कहते अपनी जानिका मान स्थित रहना है।

पुक समय प्रनावमें भी निर्वेलना का गयी। धरना बेबल यह नहर लो है कि अलाड़ो राखा सता भी तो मनुष्य हो थे। ग्रान्थनेना इस पकार वोड़ा र रही भी कि पाँच का स्ताता पढ़ा हुआ छोड़ना युगा। पुक दिन उनको स्त्रीने गणी जीड़ी शिदियों पढ़ायों और युक युक सब बावोंड़ो दी। बच्चोंने आपी साची स्त्री हमारे सामदे लिये एस छोड़ी। धतार सेटे हुद अपनी दतार सोव थे कि उन्होंने एक अलेजार सुना—जनके अन्यीयों कारिकारों आपी रोड़ी दिड़ी पढ़ के सामी जी। छोटे बच्चेड़े यह पानाबहुय को हिला देने वाके नाहरे उन राहुक्य भी निमने अपने सहस्त्रों सामदियों को करने सरने देवा या निसास कर या भीर वनने निसामाड़ी हमारे एक युव निला। अक्सडाले युव पड़ अपना क्ष्मकृत्याः कृति । प्रापृति सम् तम् कृत्वीपुर्यक्षति हिन्द्यानामा । कृत्वीनामा व्यवस्थिति क्षम्मकृत्याः विभिन्न कृत्यान क्षा कृति काल्यात व्यक्तितिहीतीको क्षा ।

क्य पुरुष मध्य पाँच काणका या भीत झाएपी प्राणाका राग व्याह्मा बा ह कर्मा स्वपापनी बन्द स्टिशास्त्र में क्यों के प्राणा द्वार प्रवासका वाच रिवाल माने साम्पाद क्यों ह ब्यामको बादवारी माणा नीवर दुवर्गीमालने प्राणाको

मा बच्चा सर्वता मेंचा वेता है। एवं दिन उपन्त नावश्त ज्ञानि सम्पद्धे स्थान १ फ्रेंचा । सर्वते जेत्र सम्पद्धा लोडी । जेता बनावद्या सर्वे स्वयन्त्री नात-रूप ब्रीप्ताक विश्वपालको स्वीति वेत्र व्यक्ति कितावद्या बहुदानेका स्वय स्वाप्त न्योते हो।

या रण सम्भेर सनुष्योको सेनाका कर व रण था । नाए ब्रायर किन सुद्ध के तिये करिक्य को गये परन्तु भारते अगरा पर्योत्त राणि क पाका कन्योते उत्तरपुर भोर अगरायो सीथ वर गुर्हेग शिल्य प्राप्तमें नाका क्यापित्त सं - 114 वर्गका निक्यम किया । उनके तिये प्राप्त सकारे से बाले साथी पर्वाप्त करनेका निक्यम किया । उनके तिये प्राप्त सकारे से बाले साथी पर्वाप्त साथित पर्वाप्त की राणके संग्री भागानाम्यो अपने दर्षकोत्तरे

चवार को हुई सवित प्रणापके वार्योस राव दो जियमे २० सहस्य सैतिक १२ वर्ष पर्यस्त रावे ता सक्षी थे। प्रणाप भारते साठणामें तक गाने भीत तुमल लीट पढ़े। भाने हो शाएकावार्य सेनाको हैया के स्थानपर भा तिया, हिए कीमानमीत सेवत भारतुकार को सेनाको कार हाथा। हमी प्रकार बलीन और स्थानीको से तिया, संसेपता पूर्व हो बारमि प्रणापने सेनावर्य पुत्रः को तिया। सावा मानिवासे बहुत्या केनेको हुद्या कर उल्लेखे भारत्या भावस्था पुत्रः को तिया। सावा मानिवासे बहुत्या केनेको हुद्या कर उल्लेखे भारत्या भावस्था प्रमाण किया भीत मान्युस्थर तुद्र साव की।

देना बहुर जाना है कि आनानानों है प्रभावने अववरहा हुद्द आगेब हुनगुर, मार हो गया और उनके हुद्दमें दून नामन कुछ रावहान है गिर्द हुननी प्रतिकृत उपह हो गयी कि उपने अब मनापड़ी दुनः अबना अवृधित समजा । यद्दी प्रणापने सेव हुई सुवसे स्थानन हुए पास्तु वे विभोधवा नेते हैं निये सबैदा स्वाहत रहें ।

कागारा मानुस्य का बारमारी है। जब मागारा भीतम समय जिहर आपा मो उनके समम विश्वसनीय मार्ग को साकार एवँक रनके सम्मुख काविता

#### मारतवर्षका इतिहास ।

हुए | प्रधारने दीर्च निहास निया । मोनावरा राहरने वृद्धा, "सहाराजको बना बहु है" | प्रमापने बहुँ संगीर आपने बहु। "बना मेरे करनल सेन देन साबु मोहे अधिकार्स चना जावना ! वया हुन शुरूर कुरियोंक स्वान्तर जो कुने राजनाव्योंके भी अधिक प्रिय हैं रमणीय प्रमाप्त बन्दे होंगे ! क्या राजनूत अपनी बीता लगा आठरवर्गाल तवा विषयानक हो जावेंगे ! सोक ! क्या राजनूत स्वतंत्रता शिलों मिल जावेंगी !" यह मुक्टर सबने अतिजा को कि "इस क्यारी वृत्या नार्रे होने होगे।" हम पक्षर आधानन यावर प्रनारको आरमाने सान्ति वृत्येंक यह परंत



## पाँचवा प्रकरण्।

### रागा पतारके पश्चान् ।

संबन् १६५५ में राजा अनरसिंह सिंहाननर बैठे। उनके पर्वात् अकवर
क्षाठ वर्ष तक राज्य करना रहा। उसने राजाको न छेड़ा। इस कालमें अनरसिंहने
अपने राज्यमें पड़े पड़े परिवर्नन किये। परन्तु जैमा कि मताम
राजा मनरसिंह को मय था, वे शीम ही कामामक हो गये और जब संबन् १६६६
में उद्दोगीरने मेवाइको अधीन करनेका निर्चय किया नो उन्हें पड़ी
व्याङ्कता हुईं। मालुस्परा (महुमर) के चन्द्रवन (बृंधावन) शाकुरने मनापकी मनिता
का स्तर्य वरके राज्यपुर्ते भवेग किया और राजा "भनरा" को बाहुसे पकड़ कर उद्याव
कि उदी, आलड़ हो। राजा पहिले तो बुंब हुए परन्तु जब साइर सप्पार देखे नो
विवस होकर प्रोड्डेंगर सवार हो गये। धोड़ेगर चड़ना था कि राज्यूनी रक्तने बोता
मारा। राजाने नयको अना-यावना की और मोड़न्युराई असिमुन्द हो बोले 'दड़े चड़ा'
देवरके स्वाननर साहा नेनासे युद्ध कर हामे पराजिन किया। धोड़े धाउके लिये
संपि हो गयी। काले वर्ष किर एक महाम रग्युर (रानापुर) हो मूमिरर हुआ
जिनमें साहासेना सर्वमा नए ही गयी।

ं बहोगोरने चिनौड़की गरीनर मगरको विदाया चाहा । मात वर्षके क्यरान्त क्यने चिनौड़ क्यने मर्गाजेके अर्थपकर दिया और स्वयं लीट कर जहाँगोरके पास चला गया । जहाँगीरने क्से थिडारा नो क्सने आत्मवात कर लिया ।

ह्न पत्तवसँसे दुःग्विन हो कर वहाँगीर सेना लेकर स्वयं अवसेर पहुंचा। सन्ते अस्ते पुत्र प्रवेवका पतिपुद्धके लिये भेवा। ताटा पहिली विवयसे प्रस्ता होकर सम्मेतारे स्थान वाहोनेनासे वा मिन्ने। गाहीसेना पराविन हुई और वह माग कर अवसेर साँद आयी। प्रस्तेक सुद्ध रावन्तांको निर्यंत करना वाना था। वनके बड़े बड़े मुखार लहाईमें काम आये। युवराव सुर्गेन (शाहवड़ों) ने बड़ी सेना महिन अवयो-पुरस्त आक्रमण किया। राटाडी सेना अन्यस्त रह गयी थी इसलिये वाहें मिथिके विदे प्रायंत्रा करने पद्दी, परन्तु वन्होंने सुगल बादगाहको कर देना स्वीकार न किया। यब हाइसींको एकप करके वन्होंने अपने पुत्रको साविनक स्थाया।

संबद १६७२ में करणिंह राया हुए। रायाता माई मीम मुहल समामें रहने लगा। राबहन शाहबर्शके महापकरी थे। जब शाहबर्श भरने भाता प्रवेष का वथ करके राजामित्रीती हो गया और जहांगीरने उसके राया करणींनर विरुद्धमेना भेजी तो शाहबर्श दीह कर बद्धपुरकी गारण भाषा। उसने सहा उनके स्ववहार नथा निष्ठनाको स्मरण रखा।

संबद् १६८५ में राणा जानियंह गड़ीपर बैडे। इसके थेड़े समयके जाराव्य जहांगिर सर गया । बाहजहां दक्षिणसे उद्युप्त भाषा और बहां वर सबसे पूर्व बादगाह भगीकार किया गया । राखा जागार्भिको जनताई সন্দ্ৰিত रामके लिये बहुतसे भवनादि बनवाये ।

मंत्रत १०१६ में राजा राजनिङ्ग राजनिङ्गानपर की । वे बड़े बीर पुरुष थे । वकड़े मतिरिक्त पम समय जयपुरक्षे राजा जयनिङ्ग और मारवाड़ है राजा जमकलनिङ्ग erriae

भी भतिसय बीर प्रदय थे।

पांच वर्षे भनंतर जब बाइजहां अस्प्रस्त हुआ ते। उपने दाशशिक्षेत्रको उत्तरा-विकारी बनाया । इत्यार उप हे तीनों पुत्र शिहासनपर अधिकार करनेके लिये उपन हो गये । गमस्य राजावर्गोकी सहातुम्ति दाराशिकेरहके साथ थी।

राजर जयसिंह बंगालमें राजाये छड़ने हे लिये भे ते गये और मगयस्तसिंह भीरंग-नेष है जिस्सीन विश्वाल भेजे गये । श्रीरमाजेय बहुत बतवाल या इमिनिये जमनननिष्ट राजानों ही तथा शाली सेना के हर और गतेव ही और बड़े, बलहाबाद

मोभगर है रामा असरक्लंधर

के स्थान पर औरंगजेय भी भवती मेना निये भा पहुंचा । जनव-रुपिंदने विकाय करनेते बद्धा प्रमाद किया । सुराद कुछ सेना सहित श्रीरंगातेक्ये था विका. उधर भीरंगतेक्वे गारी समज्ञान मैताको अपनी और कर निया। सुद्रके समय निश्चित सुगतमेना औरंगजेयने आ मिली। जनवल्लीनंडके पान केन्द्र तीम मदल राजाल रह गये। राजाल वडी

बीरनाने करे और पन्तर महत्त्र राजनेत्रमें काम भागे ।

जगवन्तियं जय श्रीटकर जोधपुर वर्तुचे तो रानीने बार बण्य कर दिये क्योंकि में रणभूमिले आग कर गये थे। औरंगानेवने जगवन्त पिक्रकों करणा भेजा कि भारका द्राव क्षमा किया गया, अब भाव श्रुता है विरुद्ध मेरे साथ मिल जाये । जनवन्त निक्रते यह बात शुजाको बतला दी और दाराशिकोहकी सम्मतिले अपने राजान सेजर भौरंग हेवकी भार पहुँचे । इचर काराशिकोड विलब्द करना रहा । भौरंग नेव बननेमें शताको प्राप्तित कर शाराशिकांदको और बता । उसने जनवन्त निवको समाधा शुक्रको रुपानि कर व्यक्तिकार्य स्थार पूर्व प्राप्त कार्यका प्रकृतिकार्य स्थार विकास स्थार स्थार स्थार स्थार स् समय धीरमानेवको ज्या हेना परन्तु कुमानवका उसमें यह गुण न ये दूसनिये भोरमानेवने मिद्रानन पर भणिकार कर निया । अपने जमकलानिको वृक्तियों शिवाती है विकन्न भेता । प्रमाननिष्ठिके शिवाती में मिनकर शाहानानीहा वेचे करवाचा । भीरंगतेवने कहें बुलाकर सन्ना जयमिह जबपुरावीतको उपर मेत्रा ।

जयसिंह शिवाजी से मियता करते. इस्टें दिली के आहे, पाला जब भीरंगानेव ने प्रतिहरके रिपरीय करना चाहा मां अप संदर्भ शिवाणीको निकल मागरेमें महाप्रया हो। प्रश्निक बड़े तहीन बाते होती हार्योंने हा बाद लेकर

dans ca are rare

बहा करते में पाक पात महत्रापुत्रा साथ है तुमरा मुगल साम, में कर मार्ट मोजीको स्टेप सकता है ।" बीतगरीकी इस बार्टीने अन बर करें दिए दिएका बर सरवा शाला ।

हसर ,वारतलानित पर हीर हियो प्रकार वया व देगहर बाइलाहते उन्हें कह-सानीं विकार बाइल भेगा। रामका निद्द निष्ठ महे सामें आगये, सनी और बहे इय पृष्ठीनिहको दिली दरवारमें ठोड़ कर काने सामृतीं से माप में बाहुत पहुंचे। एवं दिन कीरंगतेको द्वारी महरे दीनों हाय पढ़ाई कर कहा, "सातेर ! तुन करने रियादे महारारी हुए शुद्धार्थे वाले हो, कहां अब बना कर महते हो !" द्वारीनिहने इत्तर दिया भादि वादसाह कियो महुत्य पर अपना हाय रमें तो उनके मब आगायें एनीं ही जाती है। मेरे दोनों हाय आपने पढ़ाई निये हैं, में ऐसा मन्त्रता हो कि में संसारते जीत कृता।" औरंगतेब बाति प्रमुख हुआ और वसने पातिनीतिकों पृष्ठ यहते दिया। भीत्रती जाग कि महत्ता एक और जनकन्तिह है। यहत प्रास्त करते ही हुप्तीनिह कराने पीतित हुआ और बड़ी पीड़ा पूर्व कहते बनने प्रास्त्र नाम हिये।पह हुन्याचार मुनतेके कराना जनकन्तिह है है और इवस्तुद्दारी प्राप्त हुए। हुम बुद्धानामें मंदद 1010 में जनकन्तिह हुवई हम संसारसे प्रस्ताव कर स्ते।

्रद तट पर राज्य जीविन रहा भौरंगदेवरों बभी भी मुस्को निदा भाज नर्री हुई। इस प्रकारकी विचानी तथा कुचेदानीने औरंगदेव भरते राष्ट्रभाँने मुक्ति माज किया बस्ता था।

बनवन्निहर्वी मृत्युवे प्रधाद वसना पुत्र अविवर्धित व्याख हुआ। अप रानी अपने राव्युक्ते महिन गृह बानेको व्याव हुई। वब दिल्ही पहुंची तो औरंग-बेबने कहा पाटकको दरवामें छाड़ बाओ और राव्युक्ति कहा कि पिट्ठि तुन ऐसा करोगे तो मारवाड़ हुन्हें बाँट दिया बावेगा। वे नेत्र काल करके दरवासे निक्त आये। वनके वानस्थानके दुई गिर्दु राव्युक्ति मृत्युक्ति गिर्दे टोकों में बावे। वनके वानस्थानके दुई गिर्दु राव्युक्ति मार्गे मार्गे पर कटिक्स हो गरी।

उन सब्बूनोर्से एक दुर्गाक्षक सर्वेस या । बीर दुर्गोद्ध यह ममूह शीरकमान स्कर मुगलसेनारर हुट पहा । समस्त स्विपीने मकानके अन्दर बास्ट मर कर अधिन रूपा दी और मनुष्यीने दिशीके बाजारीकी मुगलीके रूपानमे

रुना दा कार सनुस्तान । दहार बाजाराओं सुन्हार रूपितन दुर्गारान राठौर : होहिन वर्ग बर दिया । मान धावम संबद १३३६ हम बोरनाके विचे राज्जन इतिहासमें सदा स्मरण रहेगा । बालक भडिनको

ाव राज्य हानहासम सहा स्वार कराय रहा । वाटक माजवा पुरु सुमतनान बचा कर बाहर से आजा उद्दों हुगोंदाल और किनरप सरहार दो बच यो थे उसे आ मिले । उन्होंने आपूर्वी सराय हो । यहारी दोषपुरमें कई अगड़े हुए परमुद्र कविजके नाम पर मब राहीर पुरुष हो गये और बह गरीपर दिहा दिया गया ।

इस्तर और प्रवेषने सेना लेक्स मारवाइपर आक्रमण किया। सावधानीके सूद्य, मन्दिरीके तेत्वा, बनके स्थान मनविष्टें बस्ताची गर्यो। दुर्योदासने कवित-निक्को राखा रावितिककी रक्षामें भेव दिया। भेवाइ और मारवाइ करने सबुते मनियुद्ध करनेके नियं मिल गरे। राखा रावितिक्कते औरंगवेद बहुन बला हुआ था। औरंगवेदने कर नगरकी राज्युजी चन्चलकुमारीको विवाहमें सेनेके नियं कुछ सेना मेत्री। इस राजून देवीने राणा राजामको एक बाह्यण द्वारा एक मेजा कि क्या राजदीमानी एक गिड्डेके साथ विवादी जायारी है यदि आप मेरी रुखा न कारी तो में आत्मादराय कर क्यारी। इस पर राणा मेना केटर पहुंच गई। वर्षोंने राजनेनाको पर कर प्रसक्त वस्प कर दाला और किर राजकन्याको निकाल कर बाहर के आये। जब भीरिंगतेकने आयोश्य कर कमाया तो राणाराजस्थित वस्ते

#### राला राजिनहरू। पत्र

"पद बाग सर्वेषा राष्ट्र है कि मैं बायक तथा निर्यंत प्रजाक किरी हूं। इसी हार्न्डिक पोपस्मित्सक विश्वास्तर ही मार्चना करना हूँ कि आप में इस लंक के द्विचित होतर पूर्वे ते, श्रीर कित करावित भीर मारावा प्रयाक मार्चित किया गया है उनका पूरा विचार संस्थे, न्यॉकि यह मानव-आतिके नित्र के जिन्दे शान में विदित हुमा है कि मुक्त जैसे हिन्दी में कान करने नह करने के लिये आपने आगण रूपा गर किया है भीर हम सहाने आगने कान करने एक करने कर तम तमायन निकार है भीर आयोंगर कर कामाया है। यह ऐसा मार्ग है निवरत चनने वाले के विद्ये केलत नामित्रमा है। आपके पुर्वेजीन इस मार्ग के मानक मानक कर हम के सर्वेग सामा दिया या। करेत नित्रित करावि उन्होंने यही मानक करना कर की मां साधुरीक्ता तथा सहयोगने उनके थिये वे बार्जे भी सम्मय कार हों जो आज तक अस्त्रसर समस्त्री जाती थी। उन्होंने आयोंगर्क के उन दुर्जेंब हुर्गीय होगीर विजय मान्य की

सहराजा । आगडे सामतकालमें आपका अधिकार बहुतारी स्थानीनि उर गाया है, और क्योंकि अभी क्रूबला तथा बुदला जारी हो है अन्यत निमन्देह और स्थान स्थानि एकल जारेंगे, आपकी स्थान सामडे गायल है। रही है, निर्मलगते यान कर दिखा है, देश निर्मल होता जा रहा है, दुर्भिशींसे लेगा पीड़िन हैं, जब बाहचारी हो हो चनका दु:ल हो तो प्रवास करा कहना है? अगरे हो रम्में आगी, सुचल-मानों तथा सिन्कोंकी भी बड़ी दुर्दमा हो रही हैं और वे अन्यत्य स्थाइल हैं। आगीको तो ओजनका भी कह है और वे उपवास करते हैं। अपनी दुर्दमायर स्थानन

को बादुसाह ऐसी दुरस्थामस्य मनारर एक और भारी कर स्था दे उब-रामको स्थान कही ? प्रश्ते परिचातक आएकी दुष्टमा और पाएकी कपाय सुवायी देती हैं। प्रत्येक मनुष्य बही कहता है बादासहने देपने साह्ययों, संत्यासियों और गीयों पर सक्य कर स्थाप है, जो भत्यत्य करोत्याने युद्ध हिया जाता है। त्या आप तीमूखराके मानको भएती राज्यानिके चायप्यों भवमाहित करनेके किये उद्यन हैं? चिद्र पवित्र कुरात्यर आपका विद्यमा है तो बही मी एक दृष्टि बाल सं । उस्में परमात्माने अपने आपको संस्थान-मुगलमीन नहीं सक्य है। रम-उत्त-आक्षान कहा है। उसके समीय आप तथा मुल्यमान दोनों पुरव है। रंग

सुमलमानौका परमान्या । + संसारका परमात्मा ।

तपा करका अन्तर केवल महतिके गुण हैं इनमें अधिक करनेकी कोई आवश्यकता नहीं। परमान्या सबका एक है। समितिर्देमिं जिपके नाम बिल्दान दिया जाता ्है, मन्दिरोंमें उत्तीके नामगर घण्डे तथा घड़ियाल पत्ती है। इसरे धर्मोमें हस्तरेष करना इंट्रारेप्ताके सबंधा जियह है। जो प्यक्ति ऐसा करता है वह दूसरे शब्दोंमें इंट्रारेप्ताके मितकुल कार्य करता है। अन्तमें में आपको बता देना चाहता है कि आपका आर्थीरर कर स्थाना अस्तन दुए, सनुप्रत्यमे विपरीन तथा बुद्धिगुल्य बात है।

यदि अपन्या प्रचाद हुमराँ वे धर्मीनवर्गाको पाद्राकान्त करनेका ही विचार है और आप राज्य नथा देशके पक्षमें कोई विचार मुननेके लिये भी उपन नहीं तो सनुष्याय पर है कि पहिले रामसिंहसे कर प्राप्त करें निसे आर्य अपना पेग्या समकते हैं। नत्यस्थान अपने माचीन सेयक पत्र-केयक्से प्राप्त करें। हम सर्वकाल सेया करनेके लिये उदन हैं। मिनवर्षों नथा घीटिपाँके समान ग्रीटामा वायन स्पर्शन करने बाले निर्धनींको हुःस्वित करना कौनसी द्रस्पीरता है! आस्थार्यको यान हैं कि आज सक आपने आपके मित्रयों नथा उपदेशकोंने भी कोई बुद्धिसकाको बान नहीं सिक्तलायी।

भाषका सेवक, राजमिंह।"

मेराइ तथा मारवाइके राज्यत साहिमेतामे शुद्ध करतेके क्षिते तथार हो गरी। शाहीमेताके सेनापति तबस्यों और शुद्धराज अकार थे। मेराइकी मेना राजाके शुद्ध भीम, और मारवाइकी मेना दुर्गाहामके अधीन थी।

१४ भाषाः पंतर १०६० को नाद्दोलके स्थानस्स घोर संप्राप्त हुआ जिसमें भोन भारा गया। तुर्गोद्दानकी बारता देनकर राजदुव अकरर प्रीप्त हुआ।

उसने अपने सेनारिनसे बहा कि इन स्टोगींके विपरीन दुद करना

रत शरम श्रेर जो अपने देस नया जातिके दिल्ले मान त्यास रहे हैं, पार है । चंतरोत शर्मे दुर्गोदासको दुला भेजा, यदापि अनेक राहुर विरुद्ध में चरन्तु दुर्गोदास गजदुबसे जा निल्ला। परस्तर संधि हो सर्वी।

युक्तात अवस्य दिल्ली सिंद्रामन्तर अधिकार प्राप्त वरते हे लिये उपन हो गया। जन आँगांत्रके यह ममाचार अवकार सुना तो वह बहुत ब्याकुण हुआ और गांकों अपनी हाड़ी लगा। अलको उसे एक उराय सुन्या जिससे उसते सांकों होएको तोड़ वाला। दुक्तात अवकर, नया हैनसारों राज्ञलींको महायतासे अवकारको और वहे। दुक्तात अवकर, नया हैनसारों राज्ञलींको महायतासे अवकारको और वहे। दुक्तात अव बुज अपने सेरायति अवेग करके दस्य विद्यासको हो गया। अँगायतेको लगा हिन त्रकाराति अपनी अंगर बन लिया। तर्माति एक एव दुर्गोद्रामको लिया कि मैं देश त्रकाराति अपनी अंगर बन लिया। तर्माति प्राप्त भी हुत एवं हो गये हैं और पुल लिया। वह समाचार सुन्त हो राज्ञल ती है। दुर्मोद्राम अपने हो स्थित हो गया। दुर्मोद्राम अपने हो स्थान ती है। दुर्मोद्राम अपने हो स्थान करने एक प्राप्त हो हो दी ती ती हो हो स्थान सुन्त हो स्थान कर कर सुन्य हो राज्ञल ती हो हमी दिल हाने सुन्य कर सुन्य हो सुन्य हो सुन्य हो सुन्य हमा सुन्त हमा सुन्त हो सुन्य हमा सुन्त हमा सुन्त हो सुन्त हमा सुन्त हो सुन्य हमा सुन्त हमा

#### मारवयक्ता इतिहास ।

रमा । दूर्गारामके मानसे वह मदा बज्जा रहा । शिवाबीकी ब्रोधा वह दुर्गादाय-से अभिक पूजा करना था । दुर्गोहाम उम् कारका बड़ा पुढिमार तथा गीर पुरुर या । मारवाहका राग्य केवल उसके साहत भीर पुढिममासे बना रहा । द्विशय मीडकर उसने कनमरके सामक संभीत्योको पराजिल किया और निर्तेत राजनेनामे युद्ध करना रहा । राज्युव मी अनिकार लेनेके लिये गमजिर्गोको दूरिन करने और कुराबको अपनो रहे ।

सराहों के संस्थाने युवराज अकवरडी विद्यमानना औरंगनेव के लिये बड़े सारी सबका कारण थी। इस लिये उसने राजगुर्नों के साथ संबद् 1934 में सिंध बर ली नाड़ि बड़ अपनी समुची सेना स्वयं दक्षिणी ले जाब है।

पुनन पानाका नान भीरंगानंतके माने ही राज्ञानां सनने हो गया। राज्ञानीं में भाग माने के साथ हाना पुत्र करके सारातिकों सिमाने काला कल हुए करके सारातिकों सिमाने काला कल हुए करके साथ हाना हुए करके से सिमाने के साथ होना हुए से सिमाने के सिमाने सिमाने के सिमाने के सिमाने के सिमाने के सिमाने के सिमाने के सिमाने सिमाने सिमाने सिमाने सिमाने सिमाने सिमाने सिमाने सिमाने सिमान



## इठवाँ प्रकरण ।

### मृगल-माम्राग्यको स्रवनति।

भीरंगलेयरे समन्तर महादुरसाह गहीरर देश । संवर १०६० में वह पंजाद-में मिसगोंने लड़ने गया और संवर १०६९ में लाहीरों मर गया। इसका पुत्र वहां-दार शाह मिहाननार देश परन्तु उसका समान्य जिल्लाकी भीरंगेलेके उत्तर कारमां शान्य करता था। उसका मनीवा फल्लासैर द्रोही हो थियारों गया और वहांदारसाह और मन्त्रीचा दथ करके नहींनर देशमा। परस्वीरोंके महायक दें। सैरपद आगा हुननस्त्रों और अब्हुक्स

थे। उसके राज्यहाँ बड़ी परना मिक्झों के विरुद्ध पुर और उनका नाग है।

मैरपहेंने मंबर 199६ में एक्क्सरिके विहायनमें घरवीने बहुवे मरवा बाजा और एक एक वर्त्त नीत पुर्वोक्ती मिहामकर विद्या । वे कुछ माममें हुन्तकाल बर गये और अन्तको मंबर 1999 में सुहम्महगाह गरीवर बैटा । उनके राज्यमें होतों मैरपह आनाओंका वथ हुआ । निवासलमुन्कते हैरहाबाइमें और मंबीने अबबमें अपने एक्क एकक राज्य

स्थापित किये । मराटोंने माटवा और उद्योगाचर अधिकार कर दिया और बंगडेंगसे

चीप लेती आरम्म ही । चान्तुत १०१५ में नादिरमाहने दिही
महिरमाहरे पर आक्रमण किया और बड़ी नूर-मार ही दिसमें वह सज़तपानमा नाइम जादि नूट वर माथ ले गया । महिनद्रसाह अव्दाहीने
मंग्द १८०५ में पहिला आक्रमण किया । महिनद्रसाह अव्दाहीने
मंग्द १८०५ में पहिला आक्रमण किया । महिन्द्रमें रमकी
परावय हुईं। जाले वर्ष मुहम्मद्रसाह मर गया, और उपका पुत्र सहमद्रसाह राविनिहाननर देश । उनके राज्यमें हो बस सेहेलीने आक्रमण
किया । ट्रमसी बार मरावें महायताने वह आक्रमण रोहा गया । मंग्द १८१९ में
अहमद्रसाह अव्दाहीने दूसरा आक्रमण किया और पंजाबको अपने राज्यमें सामित वर लिया । मंग्द १८१६ में अहमद्रसाहको उत्तर कर आहमपीर सिहानदर वैद गया । इसके दी वर्ष पर्याय कहमद्रसाह अद्याक्षेत्र तीनरा आक्रमण हिसा पर बरके वहाँ बड़ी लुटमार की । तत्वद्वाय मरावेंने वनर मार्स्स विदिश कर दिल्ली-पर अधिकार कर लिया । मंग्द १८९७ में अहमद्रसाहने चीमा आक्रमण हिसा और

सबत् १८२८ में वह मराठोंटे हाममें पर गया दिन्होंने इसे दिस्ती बुद्धा रिया। संदन्न १८६० तक वह उनके पान बन्दोंके ममान रहा। उन मनव मराठों-

अंद्रोबोंको दी।

पानीवनही सूनिम मरोडोंने बड़ा घोर पुद हुआ। सबी गास्तुरीनने आठमगोरहो मरवा कर शाहनाठनको गरीवर बिद्यापा। गाहजाठन देश निकालेको दशामि प्रचानमें था कि बस्मरके शुदके उपरान्त दसने बंगाछ. बिहार, बहुम्माको दीवानी का शामन था। इसके परचान यह तीन वर्ष पर्यम्न अमे झॉके हायमें रहा। इस काल मैं भेमे जॉने दिलीको जोन लिया।

संबन् 164६ से 1648 सक अवकर साथी नाम मात्रका चाहताव रहा और नहतनार संबन् 1648 से 1648 मक मुहस्माद बहादुरसाद जकर बाहताव हुआ। जहर के स्टारम्ल यह रंगुनमें निवासिन कर दिया गया। पांच वर्ष प्रभाद करने वहीं प्रमाद स्थान दिये। जमके दो पुत्र और एक पीत गोजीसे उड़ा दिवे गये। हुस प्रकार बादरकर्रकी समाणि हुई।

इस परिने कह आरे हैं कि पूर्णोराज हे कालमे लेकर और तोका मुख्य , मह आरी निज र पड़कारि लिये निरस्त युद्ध करते रहे। उस समय प्रापः अपनी र पार्ड लिये ही युद्ध होना रहा। आर्थ राजाओं सभी आजस्य करते को सी न यो। हम आरो पण कर वर्णेंज करेंगे कि हम आरोंगे दो जिल्ला नेसी कणक हुई निम्मींते आक्रमण करने दोनों पुतः अराना राज्य स्थापित कर लिया। यूनमें सम्देश नहीं कि विदिश्य संस्थाप एक सीरायी स्थाप को करण न होपारी होती लिया। वर्णोंज उनके बाद आपना तो आरोंकर पुतः आयदी अधिकारीं आ पार्च होता।

राज्यको निर्वेलनारा सबसे बड़ा कारण अगरा भव्यवस्थित होता है। बह राज्य अन्यत्त बन्नतीन सथा निर्वोक होता है जिसकी रचना किसी विज्ञेण निवस बर

न हो भीर जड़ों लोकनम्मतिका आदर न हो। राज्यमें इस

शास्त्रको निर्देशनाक्षा निरमाना भी होता। भारतस्य है कि बाहरशाहकी मृत्यु के प्रमान मृत्र प्रथम जनगण्डिकारी। किसे होता चाहिये । गुरुत हनगादि बंसी-का भाषितस्य वास्त्रवर्मे शास्त्र नहीं कहा जा मकता। वह पृष्ठ

प्रधानका निस्तुर-मानन सात्र था। तब बार्गाहकी मुश्तु हो जानी भी ती विवकी हरूप्र हेंनी भी बढ़ी रमाधिकारी कर बैट्या था। इस गाने बैंकि तब की गुंक मेरिक सात्राहक हमानी हो जाना था मी प्रागः बहु भागे मानमित्र्योंका कर करा तेना थाना कि कोई दूसरा कविकारी मराक न हो। इस प्रधानक निस्तुर सामन कभी कमाधी नहीं हो नक्ता। सुगुल माशायदी वह बीच पात्रा जाना था। यजाब कि निस्ता सार्थी मी बढ़ बीच था। तब होने निष्येत सार्थक मीन एक हुड़ सार्थप्रस्था नाजा साथ विन्यान हो मो यह साथ क्याड़ी छाताने दश जाना है।

चर्चार वह रूप वर्गत होता है कि भोरतनेको भागा साथ बहुन बड़ा निया या वसनु बाननामें समर्क मिहानवार वहानह होते ही मुगल-मागामधी आवर्गि होते क्यों । समर्थ भीतिमें ही हम्मंद्र पानवा बीज रियाना भोराको स्था स्था स्था क्यों कार्त साथ हुए बस्ते हैंचा सम्मे किमाराधी द भवनंत्र प्रशास होते हम्मे हमाराधी एक भोर मो सम्म हुई बस्ते किये वह समे यान मुगलमानी साथ बनाम बहुना मा

ेर दूसरी भीर इसे उदिल कर विश्व कर देशे है जिये हैं। मुद्रक्षमात्र रामाओवा जब करेकी कार्यस्था वर्षी । रहिनेका विशास स्थापक क्षाओं का स्थापक करेकी कार्यस्था वर्षी । रहिनेका विशास रायद दिस्तीत हुमा । आयोक विजय का स्थाप करना सबसे लिये कार्यस्थ या क्योंकि उसने दारासिकोह है दिन्द यह कना था कि इसके बादनाइ बननेमें धर्म-का भय था। राजा जमनन्तिमंद जैसे आये राजाओंने दाराकी सहायता की थी, औरंगजेदने अपनी नीतियं राजाके साथ मित्रना कर की और उन्हें कातुल भेज कर मरवा हाला। उसने आयोंपर कर रुगाया जिसके कारण "मननामी" समुदायका अभिद्रोह हुआ। बाहितिनाको पीठे हटना पड़ा। गुरु नेगबहादुर और सम्माजीको यित्र होनेपर पंजाबके मुक्तरों और महाराहके आयोंमें नया जीवन ब्लास हो गया।

औरंगत्रेपकी डूनरी यही कभाना यह थी कि समस्त देशों मेरा राज्य स्थापित हो। इसके तिये उसने वर्षोदयंका गोलकुण्डा तथा यीजापुरके सुसलमानी राज्यपर भाकमण किये। यादसाह स्वयं सेतारित होता था

द्वित्याः नुसानात क्योंकि उसे अपने सरदारींगर विश्वास न था । गोलकुण्डाका राज्येका क्रिया सामक अनुसहतन तानासाह बड़ा सन् पुरुष था । शौरीगवेबने उसे छेड़मेके लिये अपना एक सरदार भेजा ताकि वह उससे

वस छन्मक किय अपना एक सरदार मधा ताला वह उसस्य प्रमोगार्जन करे। मानाशाहने यहुत कुछ दे दिया। विना किया कारण के शाहीसेनाने वहां घरा छाउ दिया। कोई सरदार सादमाहमें प्रसत न था। उन मध्यर भीक्सा सथा अपीयता आदि दोष यादमाहने लगा कर उन्हें परस्तुत कर दिया। कोई सब्चे मनसे लढ़ना न चहता था। वर्षोपर्यन्न नंप्राम होता रहा। बाइशाह अखबारनवीमों (नमाचार-लेपकों) पर विश्वास करना था। एक राशिको राजमेना दुर्गयर चड़ी, उपरसे आक्रमण हुना, सारे सैनिक नारे गये। बाइसाह विवयका आनन्द्र मना रहा था कि मसाचार निला कि नय कार्य उठ्ट गया। अखबार-नयीमोंने इस रहस्यका वृत्तान्त्व वता कर पादसाहको निश्चय करा दिया कि उथर एक कुता जामता था, बसीने दुर्गकों सेनाको जगा दिया।

एक दिन वर्षा बहुत हुईं। हुर्गकी सेना वाहर निकली, और और गोरं गजेब हे कई सरदारों को पकड़ से गयी। अञ्चलहमनने उनको दुर्गोमें रखा धनाजका देर दिखावा और यह कहा कि में सित्र्यित्ति के माथ माथ आप लोगों को अनाज भी दूंगा, यदि आप फोन सुने ही पहीं को शासक स्पीकार कर वापम लीट जायं। उसने वादशाहको पत्र लिखा में मय एए करने रो उसते ही, यह रहार अंगीकार कां जिये। सुने ही पहीं को सामक स्पीकार निकर्त तो सुना है कि आप के पास अनाजकी मूनता है, यहां स्वीकार कर सें तो सुना है कि आप के पास अनाजकी मूनता है, यहां स्वीकार कर सें । यादशाह सुप हो रहे। सेंग कहने ये कि अनाज तो अंगीकार कर सेने ताकि मून्तों मारते। अं

इन प्रकार बहें चेटायें को गयीं कुछ सफलना न हुई । अन्तको और गज़ेव हे एक कुटिल ज्यावसे तानासाहके मरदार उनके साथ मिल गये और उन्होंने शाहीमेता-का प्रवेश करा दिया । तानासाह साहम धूर्यक दैटा था, समय हो गया था, उनके आज़ा दी भोजन लाओं। विवेताओंने प्रदन किया "स्या यह भोजनका समय है ?"

होत्तवपूर्ण कर्मण कीस्पीयने यह उत्तर दिया "भावतप्तवकी हाथ शिव रह तेरे सामने पान चारित् पत्रवया उने वर्षे दृष्ट प्राना प्रदेशा । तद मे देश्या रि उनने मार्थ चारित्रमा स्वतर्ग सम्बद्धा (गिटीरन इंडिया प्रकार)-मुख्यादक। मप्रनवर्गका इतिहास ।

उत्तर मिना, हो, हमी समय भोजन किया करता है। दिन शहन किया नया, क्या इस दुम्मों मोजन करने हो निजार है ? उसने बड़ी गोमीरतासे जार दिया "यह सब पसान्याका दिया है। यह जीवन तराहित्यों के सदूक स्वतीन किया, हाज्य भी दैन जिया, भारी जो परमान्या दिवायागा, आजन्द पूर्वके देन करता !"

बाबरको सेना जिसने दिस्तीका राज्य लिया बड़ी प्रवल यी। इसकी गुलनामें औरंगतेबकी सेना कुछ ही युक्तीमें चोर अजीगतिको प्राप्त हो गयी। छोटेने छोटे

सेनापति है साथ सेना ऐसी मनीन होती थी सानो कोई बारान हो । युवरात तथा बादशाहकी सेनाका तो कहना ही क्या है कैंग

गुगयमेनाको हो। पुषरात तथा बाद्याहको सेनाका तो कहना ही क्या हिन्य अशागीन और पालकियाँ साम रहनी थीं। मबसे अथम हाथी, उपके पीछे

बादे, बबारे बारि-इसारे हिरोंसे मंते दरते, उत्योंसे सुरणे हास-कारों, मोनेक्ड आंके, युवरांडी वार्ल, रेसारी रासे बच्चे रहते थीर ज्यार मते हुए सवाया अपने आंभने वाले आंदे थे। वनके योडी इसी बहारही सती हुई सक्सों सार्यानीयों, वनके पीडी अपनी, इसी, सातारी, अरंगी बादे, दिन सलतांडी का सपूर रहाता या सोडि अरहोंचे डिइसार करते, एवं भूमिक्डी साथ करने जाने थे। वनके योडी निंद स्वाय थीलोंडी साहिजी जिनके साथ सहस्ते आंविटिक सने हुए जा रहे थे। सन्धार युवरात तथा सेनायीन आदि चल्ले थे। साथ से सांग सक हुए 'थासल'' की समाणिन होंगी थी। प्रतान में तत्यारी होती थी। और दिन अरंगे दो चार सम

और राजवाहे पुत्र बहादुरशाहने बाहुहो उसहे रिलायह शिवायोधी शागीर है पी और करान कर दिया। बार्गुरशाह योध वर्ष अनलर लागीरी मुस्तुही शास्त्र हुआ। एक जरूनमें नियाननार हैना। उनके गीड़ मेंति कहुके दूर पह कर निराहर निराहर है। वे सब शीद में कारकारित हुए, अलाहो सुरामदागह राज्यागीर सेंगा उसके शास्त्र बाह्ये महिरागांदे रिष्ट्रीयर आक्रमण किया और बड्डी क्यायार ही। वह गामद बहाये महिरागांदे रिष्ट्रीयर आक्रमण किया और बड्डी क्यायार सी पुर्व महिरागांद्र वह स्वाया निराहर के साथ किया। बाहुक, तनक आपि पुर्व मांत्राज्यार विकास कर स्वाये नाय मिला निर्यं। वहीं नहीं बर्डिक वर होडहर होंग और की दि होगोंद कारण रिष्ट्रीयनिक सुद्राहते लगा क्या भागा वा साथे नाय कि मांच। मांत्र वा प्रमाण प्रोच्या महिरागां होता होंगे.

## सातवाँ प्रकरण्।

#### राविर्णीय जातियोंका भारतवर्षेयं स्नाना :

हरिवर्णीय जानियोंके भारनवर्षेमें अवेश बरनेशी विनेचना बरनेके लिये हमें इतिवर्षं मधा गृशियाके सम्बन्धींका स्थानाधिक विचार वरना भारत्यक है। इन सम्ब-न्यों में उनके प्रवेशका हतिहास पाया शाता है। हनका भ रम्भ इस्टामको इत्पत्तिके समय होता है। इस्टामको एक तरंग बारकोद्यागामा हा पुशिषाके देशों में फेली, इसरी मिथ, सुदान, मुराकोसे होती हार स्रेन तक पहुंची । अध्दलतारङ् समुद्रमे पार होटर पर्वतरर पहेचा जो इसके नाममें जनुनुख्यारक बड़ा जाना है। इस्लामका स्रेन्सर अधिकार हो गया । मान मी वर्ष इस्टामका शासन स्पेनपर रहा । इतने काटके बाद स्पेन इस दामावमें स्वतंत्र हुआ। स्रेनपारों (पुर्वसार स्पद्दे साथ था) के हृदय मुबलमानींसे जलते थे। इन्होंने मुबलमानीके सामने ही दान रख ही, या वे होन होद बर चले जावें या किर रैमाई हो जावें अन्यया वे जीवित न रहते दिये कार्ये । यही तक नहीं, प्रणार्वा अग्नि श्नके हद्योंमें इतने देशमे प्रकारित होता थी कि वे मूर लोगोंका जिन्होंने वन्हें दायत्वर्ते क्या भीर जुन्न किये, संसारसे बाम मिरा देवा चाहते थे। वे छावा पाँछा बरते हुए पहिचम अलीबाट हाँहरर चल परें। इनका पीछा करनेमें पुनैयानवालोंको पीत चतानेका सनुसाय करता गया वर्ता तक कि पोत चरारे हुए वे अजीवाके उत्तरतट तक जा पहुंचे और पिर वहाँसे लीट कर

ज्यां ज्यां पुर्वेगीक मुस्त्यसरों का प्रेश बरने जाने से बतां वर्श के कर वे तनके साथ विवाद नया. समास बारने से विन्तु व्यागत की तनके शावसे ले लेशा च्याने से । जब पुर्वेगालयाओं को मानवर्षकी सीत समुद्रका भारते गांस सार्ग किन गयां नो समस्य पूर्व व्यागत उनके शावसे का गया कारता जी निवाद करिवासे काचन स्वायत कात का स्वायत स्वायत

पूर्वतरहे माद माद्र पर पहें। एवं पुर्वतीह पोत्रहार बापहीडीतामा होहाँडीह परेचा । वर्ष वसे एवं भारतीय महिवर मिला छोडसे भारतवरीम बालीहर से आजा

प्राचीनकारमें आरोकां के साथ ही कर्षका स्थापन करून परिस्तान का क्षेत्र वह सब क्यामार्गित हुआ करना था। यह क्यापन प्रीमाणके प्रश्ने करने या कथा विश्वके कार्गित होगा था। इरणंका नगा वेतिम प्रमासन क्यापना के क्ष्राव्याक था। कुक्तुम्ब्रीनियास सुद्राणिक क्षरिया की कार्गित क्यामार्गित क्यापन की कोर्गित क्षेत्र करिकां के हिस्सी समुद्रामार्ग कार्यणा कार्यकी प्रकार क्षरामा गाव की कार्या क्ष्रांत्रमा करें क्षरामा कर्यों क्षरामा करें क्षरामा क्षरामा करें क्षरामा क्षराम क्षरामा क्षरामा क्षरामा क्षरामा क्षराम क्षरामा क्षरामा क्षरामा क्षरामा क्षराम क्षरा समय तीन बड़े आविकारोंने को कि इरिवर्षके वादरो भीनमें से गये उनकी बड़ी सहायता की। एक तो कुनवुता (कराम ) का कियन समुद्रमें पक्ता अन्यत्त सम्ब कर दिया, दूससा यात्र द तिससी सुद्रके अन्युत्तन अस्त्र बनावे गये, नीमरा सुडगाड्य जिसने युक्तकों सुक्त बना दिया।

कालोनटर्से मी पुर्तगीन ध्यापारी सुमलमार्नीने सर्वटा बुद्ध करते रहते थे। कालोकटके गिर्वल राजाको अनका सम्माजना बड्डा कटिन या। वे क्यूने बलके विड्यासपर स्थापारकेंद्र कटाने गये। क्षेत्र और पुर्तगान

द्वारवपेका घन्य जानियाँ

विक्वावयर व्यापरका कदान राय । स्तन आह पुतारण समारामें सबस अधिक फैल गये । यह आइवर्यकी बान है कि वो जाति सानाविद्योंके उपानन दास्यावस्थामे जाती उपके अंदर इतना उत्पाह उत्पन्न हो गया कि वह प्रत्येक सानमें अन्य । उस कालमें हालैण्ड तथा इन्नलेण्ड सेनके सानुदेश थे । उन

अदर हुंग्ला उत्साह उत्पाह हा गया। इन्ह प्रमण्ड वात्राम अन्य कातिवासि बद गया। उस कार्योह हार्लेफ गया हुन्हेंग्य स्थोत देश दूर्य थे। उन देगोंने सोमडे स्थायरहो स्टान् हेनेहे छिये बाहर देशोंने जासर ज्यादा प्यास हरण करण चाहा। स्पेन्ड पेताहीड हुन्जेस आहुक व्यायारियोडे सारान्डे प्रस्ता हुआ। अब आहुक्त्यन्वडे स्थायतियों कम्बित्या सारा आहम सार्च इस्ता आरम किया। अनेक पेता हुव गये किन्तु क्राहोंने अपना सकरा न व्याया। कम्पानेड प्रकार कम्पानी सनती गयी। अहंगिरिड राप्यस्थानमें आहुन्स्वायारी आस्तानें आ पहुंचे। हुमडे उत्पारण प्रत्येन सी अपने पेता मेत्रे हीर देशों जातियोंने उत्पर आरक्ते सहर अपने कारानां स्थापित हिस्से। एक आहुन वैय देशिक्टनने वाहनहांजी पुरोक्ती चिकित्या करते अपनी कम्बाने प्रोप्त मित्राम की हुछ भी विक्यान कहते स्थारान्ते अपने स्थापतिहांक कर क्षमा कथा गिराम्यान



तृतीय खराड

म्ताय सामान्य



### पहिला प्रकरण ।

---

### मराठोंकी जारुति ।

मुग्ह-माणाञ्चके स्पानसर भारतवर्षमें कई राज्य स्पापित हो गय । दासचम मराहा और पंताबमें निकर-दी बड़ी शक्तियों थीं। इनके अनिरिक्त हैदराबाइमें निजाम, अवधमें नवाद बज़ीर, बंगदेशमें मुधेदार बड़े शक्तिशाली शेशितराज्य जन्म थे। हमने श्वममे देवत ही मालाखाँका इतिहास लिखना क्यों रचित समझा इसका कारण केवल यह है कि सराहा मालाहर और मिस्तरास्य हिन्दु जातिसी विशेष जागृतिके फल थे और विज्ञान, अवध और बंगरेंगड़े राज्य केवल मुगल्यामान्यते पननसे उद्दम्त हुन् थे। पहिली दो सिक्सिने परिधन तथा त्यामसे मुगल्यामनको निर्वत किया था; दूसर्रिने केवल उसे बल्हीन पाहर लाम उहा किया । इनके अतिरिक्त मैहरमें हैदरअठीने अपनी कार्य-चतुरताते करने भारको भार राजाके स्थाननर स्थित कर लिया । यदनि हैदरअलीकी उत्ततिका मंक्षिण बृत्तान हिस्सा बत्यन नगरिन्दर तथा शिक्षावर है तो भी भारत हे हितरास-में इसका अधिक सुरुदंध नहीं क्योंकि व्यक्ती व्यक्तिके साथ वहाँके देशी जीवनका कर भी मन्द्रंघन था। हैदरअक्षीने मैहर-राज्यको हत्नावकर भारतके इतिहासमें बहुत कुछ भाग लिया, इसका संक्षिप्त वर्णन यथास्थान कायगा । क्षांग्लवाति वहाति करते करते द्भर प्रशासनीतिक राचिके स्पर्ने परियत हो गयो तो वसे भारतमें अपना राज्य स्थानित इरनेडे लिपे देवल इन्हीं दो बड़ी शक्तिरोंडे साथ मंत्राम करना पहा । बंगालवर अधिकार प्राप्त कर सेनेके अनन्त्रर ४० वर्ष पर्यन्त तो मराठाँके माथ उनका यह वरा। वलद्वाद उनर भारतरर अधिकार माध्य करनेके हिंदे निक्तींसे युद् करना पड़ा । इमिरिपे इस बातको स्तष्ट करनेका कोई आयहरकता प्रतीत नहीं होती कि अंद्रोजों हे राजनीतिक क्षेत्रमें पद राजनेते पूर्व देशका बड़ा भाग राज्के शामनमें का बुका था और मी वर पर्यन को पुद होने रहे वे देवत इस कारत कि बह ऑस्ट्रेडाति भारतवर्षेद्य राज्य प्राप्त बसना चाहती थी, इसटिये नहीं, वैसा प्राय: कहा जाता है, कि मारतमें मदेव प्रदेशकों शुटि तथा विद्रोह रहा है। इस समय भी राजरूनाना और नेतालको कीत्रय राजरून रिमानजीको छोड़ कर जिन्होंने सुत्रक कालके बाद भारतके इतिहासमें बहुत बम माग दिया है, यहाँ बहाँ रियायते , यथा स्वाजियर, इन्होर, बहोदा, बोस्हादुर, धार, बारमीर, पटिवास, मामा, बोस्ट और कर्रमत्ता, मराहा तथा मिरसराहरको मनाकी धीतक है। एक निज्ञानको रिवासन ऐसी है जो अब्रेजोंके नाम निवता रखनेके कारण स्मिर बजी बाजी है, और इसरी मैनरकी रिवानन है जिसे अप्रोजीने बेहुकी सन्तुके स्वरातन प्राचीन नार्य राजाहे जन-को सर्पित कर दिया।

इस दृष्टिसे भी केवल मराठा साम्राग्य तथा थिक्स साम्राग्यके इतिहासमें हो जातिका वास्तविक इतिहास विग्रमान है। हम इन्हीं दोनोंका वृत्तान्त यहाँ-पर शिखेंते ।

जब सुंसलमान आकामक आर्यावर्तकी मिस्र भिन्न दिशाजीमें भाकमध कर रहे थे उस समय समस्त देशमें घामिक जीवन उत्पन्न हो रहा या । वडी धार्मिक तरंग महाराष्ट्रपर अपना प्रभाव दाल रही थी । मराज साम्राज्य क्यो धार्मिक तरंगसे उत्पन्न हुआ । यह बात शिवानीके गुरु महारमा रामदामके जीवनसे श्रष्ट हो जानी है।

. रामदाम सितारा जिलेके जम्बनामक एक घाममें मंबन् १६६३में किसी ब्राक्कण-के घर बत्पन्न हुए। १२ वर्षकी उग्रमें उनका विवाह निश्चिन हुमा, उन्होंने गुहका लाग ही कर दिया। उन्होंने १२ वर्ष वर्षन्त सद किया और शास्त्रीका अध्ययन किया । १४ वर्षकी उन्नारे तीर्थयात्रा आरम्स की ।

द्वारका, पूरी, रामेइयर तक समय कर एक बार वर आकर माता है क्रान किये और फिर प्रस्थान कर दिया । इस याशामें उन्होंने

आर्चीकी करुणातनक दशा देखी और उसके सुधारका भार अपने अपर लिया। उन्होंने यह अनुमव किया कि परमारमाकी यही इच्छा है कि में अपना जीवन देशको अर्थेश करू । उन्होंने क्षेत्रोंको इस विश्वकी तिक्षा देनी प्रारम्मको कि मास्त्रका गतकाल कितना गीरवयुक्त था और लाज वह किय अवस्थाके पहुंच गया है। उनके बहुत शिष्य हेर गये । उनकी उन्होंने महाराष्ट्र तथा अन्य स्थानीमें भेज हिया । यात्रासे छीटकर वे शिवानीसे मिले और उनपर वस्होंने प्रमाव कालना प्रारम्भ किया। शिवातीके कथनानमार उन्होंने उनके पाम रहना भी स्त्रीकार कर लिया। ये बीस वर्ष पर्यन्त शिवाजीका शिक्षा देते रहे । ये जनतामें केवल राजनीतिक मार्वी-ही हो नहीं प्रत्यन उनके सामाधिक तथा चार्मिक मार्वीको भी जगाने रहे।

यदि यह काम न किया जाता तो तिवाली अधेले कुछ न कर सकी। शिवाजीरे। अपने काममें इंमरोंसे यहायताकी आवश्यकता थी। यदि वे तैयार न होते तेर जिलाजीका काम अध्या रह जाता ।

स्वामी रामदासने महाराष्ट्रमें वह जातीय सरंग चलायी जिलने लोगोंसे बाटम-सम्मान तथा भारमरक्षा है भार्बों ही जायुत दिया । उनहीं सहजताहा अनुसान इसीमें दो सहता है कि जब सुगुल सेनाभौने मैदानों और दुर्गोत्तर अधिहार कर डिया और सम्भाजी और उपका पुत्र दिल्लीने केंद्र ये उस समय एक भी मराटा ऐया नहीं निक्का को अपने देशका दोड़ी सिंद हुआ हो या बाबुके साथ मिळ गया हो । देशका प्रवस्य पेमा चलता रहा जैसे कोई समाधारण बात हुई ही नहीं।

ा ६३ नय कर नवासाय बात हुद हा गई।। "सो मरादें दें इन परोंको मिला हो, महाराष्ट्रीय धर्मकी नीव दायो। स्य धर्मके निये मानेपर तत्यर रही। धर्मके शत्रुमांको मारने जाले। मरना हो दें ही भीर मर भी रहे हो, इस महार मरने मारने मरना देश शत्रुमें पुनः से हो"। ये ही

स्त्रामी रामदाय हे मुख्य उपदेश थे।

मियाजांवर दनकी माना तथा रक्षक दाइजीकी छोड कर रामदासका प्रमाप

सबसे कांप्रक पहा । उनसे सम्मानि सेनेके निर्दे निर्दाली है जावा जानेसे यह प्रसासित होता है कि उनने जो कार्य कारम्य किया वह आस्मानामके निर्दे न का परन्तु देश नधा समाज-मेराके निर्दे था । सिवालीका सम्मान समाज-मेराके निर्दे था । सिवालीका सम्मान समाज-मेराके सम्मानिके सनुमार रेग देशका था और कमिवाइन बरनेकी निर्देश 'चाँ दर्श' के कान 'पान, राम'' करने को चलादी गयी । वह वह के सिवारों ने नाम मेर्ड वर्षे ये । सिवालीने एक समय करना समय रावर रामदासको भाँनि कर दिया । सनदासने उसे नीछा दिया और कालादी समय रावर रामदासको भाँनि कर दिया । सनदासने उसे नीछा दिया और कालादी कि सर्व समय रावर समय हो ने स्वीत स्

अहमद्दनगर दिवापतमें सबसे बड़ा मराठा सरहार बादुराव था वो देवतह-वे राजकी संतानने था । बीरबरवानके पटेत असिद भौतते जुतके थे । बाहबी मालेवी भौतारेका बड़ा पद्गु दुव था । होतीके समय वह इन

राहरी द्वारी दुनोंहे अतिहिक्त और बहुतमे दूमरे सोग एकत्र मे

बादुरावसे कमा और गाइवी परस्त रंगे मेत रहे थे। बादू रावने हंमीने कमाने कहा, 'शुर्वा! तुम्हारा विश्वाह इस बावकसे कर दें!' किर बन्त लेगीने कहा, क्या वनन जोड़ी हैं। मालेखोंने वसे एक मकरका विवाहका विषय समय विशा और उसके पूर्व किये जानेतर बन दिया। बन्तको पाँच वर्ष बाद संबद १६६१ में बोजोंका और शाहबीका विवाह हो गया।

साहजी अपनेका रहपुरिक वंगमें बनताते थे। वर मलिक अप्यर अहमद-नगामें द्वाराणि विरुद्ध सड़ रहा या तो साहजों और समेताजी जाडूराव अहमदनगर-के बाहमाहके महापक थे। संबद १६०० के सुद्धमें उन्होंने बड़ी बीरता दिखायों। संबद्ध १६८६ में सानजारों केरहीको प्राविज करके साहजों साहजारेकी और सते गर्ने कीर बाहमाहके उन्हें यांच महत्त संनाक मननवहार बनाया परन्तु संबद्ध १६८८ में दिस अहमदनगर सेंग्ड मान्य संनाक मननवहार बनाया परन्तु संबद्ध १६८८ में दिस अहमदनगर सेंग्ड मान्य । बहाँ उन मनव बड़ी इत्यत मंत्री हुई थी। उन्होंने अपनी हम्पाद्धनार एक स्पत्तिको निहानवर बीराया और स्वन्तव होकर कोंग्ड असेंग्ड इन्हों समीतव्या मान्या अपने प्राविक्तर कर निया। द्वारत बाह्यत होना पड़ा, इन्होंने संबद्ध १६९४ में बाह्यति सम्मनित बीरायुरके प्रावाका आपने दिया। बाह्यते बहुत्राक सेंग्ड यह उन्होंने सम्मनित बीरायुरके प्रावाका आपने दिया। वर्षाने बहुत्राक सेंग्ड यह साहजी

### दूसरा प्रकरण्।

----

#### ळत्रपति शिवाजी ।

मित्राजी महत्वीके पुत्र थे। उनका जमस नंतर २०६० में हुआ। जर आहाजी करनारकको लड़ाईमें सचे तो निवानों और उनही मात्रा आंबीवार्ग उना परणे सर्वी ते वाहरूपीठी जागीर थी। उससा परण्य सुरह्मी केन्द्रिय निवानों करना था। उस नायर गाहजहांने वृक्षिणों भी टेडरहा रुड वारणवानाः कर सम्बन्धी नीति व्यक्षिण की। सामक एका सामा नीया मारण मार्ड इसी तिवास्त्रीत स्वर्गाती कवानी आगोरी भीच मारण मार्ड इसी तिवास्त्रीत वारज रामृच्यि कर्गी किया।

भीय मान करना भारम दिया। वसने विधानीका पापन राष्ट्रिक सम्मे दिया। विकास के बहुना जिन्हा नहीं भाग था। वे बहु नुस्त भर स्वार्ध भेरा सीर भागे की निष्या के हैं निर्माण भर स्वार्ध भेरा सीर भागे की निष्या के स्वार्ध भी भाग की कि स्वर्ध मुद्दे निर्माण की 1 15 वर्ष की आपूर्व ही उन्हें हमान दाना बने की सालमा रुप्ता वे में की सालमा रुप्ता वे से सालमा की सालमा रुप्ता वे से सालमा की सालमा की सालमा की सालभा क

यूनलमान बादगाइ दुर्गाही और बहुन च्यान न देरे थे। चर्च १००६ में रिक्पनीन नारणक दुर्गगालय पत्रक्यशार करके यह दुर्ग भारा का रिया और उत्पार स्थान अधिकार का रिया। उपर बंहमापुरोहरिया नेमां

रियात ६ वर्षः कि मेन रिवायनके लामके निव येना किया है। संयोगने प्रव नुसंसे पुरू बहुत काव मिल तथा विवर्ध उपक्षेत्रे अध्यात्वय सरीव

िनों, कीन मीन मार दुर्गन प्रवास शायाह पूर्ण बनाया। प्रयास पीजाएं राज्येस मार्चान प्रनारकों ना करण सांस्थ किया। साहान दहा कि मिल-ग्रंभ पर दुर्ज किया मार्ग मान्योंकि किया है। दूरवर्ग स्मार्थ की मिल-इर्गन का बहुत्या। परंच बहु मदा दिवारोंका रोज्या रहना था परंग्य मार्ग मार्ग गर्थ बहुत्या। परंच बहु मदा दिवारोंका रोज्या रहना था परंच मार्ग मार्ग गर्थ बहुत्या। परंच बहुत की स्मार्ग की स्मार्ग की स्मार्ग में पूर्ण मार्ग मार्ग मार्ग केया मार्ग मार्ग परंच कर के हैं। द्वारा मार्ग में पूर्ण मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग कुत्याल सुन देवा प्रवास की स्मार्ग मार्ग मार् इन्होंने निर्माय कर देने हे लिये प्रार्थना को पर शिवाजीने उनमें संधि करके पुरस्थर हुर्गपर भी अधिकार कर लिया। नल्पधान उन्होंने मावली लेगोंकी मेना बनानी आरम्भ कर दें। और अपना अभिमाय प्रकट करने हे लिए कई माझण कॉकन मेजे। शिवाजीके जब यह स्वता मिली कि कल्पाय के मामकने बड़ा धनकेग बीजापुरके भेजा है तो उन्होंने अपने मैनिक लेजाकर वसे सूर लिया और कोप साथियों में बांट दिया। इसके अनंतर मान दुर्ग और लेखिन । उनके एक साथी आयाजी मुबन्धने कल्याय है शासको बंद करके तीन और दुर्गोपर अधिकार कर लिया। निवाजीने आयाजीका वहांका शासक बना दिया।

जब इन घटनाओं की मुखना बीजापुर दरवार में पहुंची तो मुहम्मद आदित्याहते बाजी बेरपदे हारा धाहजीकी करनाटकने पुत्रवाया और एक तंग केटिसी केंद्र कर दिया । उनमें केवल एक छिद्र इस धार्मपर राजा कि सब हुना गाहल के बापिस करा दे। अन्यभा यह छिद्र भी बन्द कर दिया जायता । छोद गरे विवाजी ना पिनाकी मृत्युके सबसे यह सब साननेकी उपत्र है। गये किन्दु उनकी धर्मपत्नी मुखाबाईने उन्हें एक उपाय बनाया

तिमते इन्हें इस अप्रमानसे बचा किया। इनाव यह या कि शाहजहाँ ने पत्रप्रवाहार जिसने इन्हें इस अप्रमानसे बचा किया। इनाव यह या कि शाहजहाँ ने पत्रप्रवाहार जिया जाता। इस प्रवास शिवाजींने अपने पिताके मृत्युसे बचा किया परन्तु किर भी शाहजींने चार वर्ष पर्यन्त बीजापुरमें ही नज़रबन्द रहना पड़ा। इस बालमें, सान् 1919 तक शिवाजी पुरुषाय ही रहे।

शाह्ती तिवासीके कार्योमें प्रायः भाग न लेने थे। परन्तु वब उन्हें सुन्ति मिर्ग नो उन्होंने तिवासीके निरमा 'प्यदि नेरे पुत्र हो ना बाजी पोरपड़ेने प्रतिकार ले।'' रिवासीने इस भाराका मलीसीनि पानन किया।

भएने पिनाके मुक्त होनेपर शिवाबीने कोंक्नमें भपना राज्य दिस्तृत करता भारत्य किया । इन्होंने बीलोके भार्य राजारो भी पराजित किया ।

ह्म समयमें मेंगल् हासे कार्रगतिवहीं सतुना हो गयी। गोल्ड्रोहास मली गीरहमान अपसम होवर आरंगतिवसे जा मिला। इन्हों दिनों पीजादुरस बाइगार सुरम्मर कारिल्याक मर गया कीर कीरंगतिवसे बांजादुरर विना दिनों वात्रण के आक्ष्ममय कार्राहण मर गया कीर कीरंगतिवसे बांजादुरर विना दिनों वात्रण के आक्षमय कार्राहण प्राप्त मर प्राप्त कार्राहण कार्राहण प्राप्त कार्राहण कार्राहण प्राप्त कार्राहण कार्राहण कार्राहण कार्राहण के प्राप्त कार्राहण कार्राहण

उस समय शिवानी मनापगढमें थे । सेनाके पर्दचनेपर उन्होंने अफजन्मांकी प्रशंसापत्र भेजने आरम्भ किये जिनमें अपने पिछले कार्मोपर इन्होंने परवातार भी प्रकृद किया । अफलल स्वीते भी संधि करता अलीकार कर दिया श्राहतननाहा वेश श्रीर एक माझण दूत पन्नुती गीपीनायका शिवाजीके पाय भेजा। दिन भर क्रूपर व्यवसी बार्त करके शिवाजीने रानके उमे रख लिया। आधीरातको शिवाती इसके पास गये और कहा जो ऋछ मैंने किया है अपने लिये नहीं प्रत्युत आर्थजाति और धर्मकी रहाकि लिये किया है क्योंकि देनी भवानीने सुक्ते धर्मके राष्ट्रभोंडा नारा करनेके टिप्प आता दी है। आप बाह्य है, आपका कर्नकर है कि आप मेरी सहायता करें। साथ ही वसे जागीर देनेकी भी उनने प्रतिता की । गापीनाथने भवानीकी शपय खाकर कहा कि मैं सब प्रकारने आपकी महायता करूंगा। अन्तर्मे शिवाजीके साथ अञ्चललोका प्रकारी मिलानेकी सव सहायता करूपा । जनाम ।रायाताक न्याम अकारणताका पुरुष्का ।रायाताका एव हुई । गोपीनायने छीट कर अफज़लकांका इस बातपर राजीकर छिया । अफज़लकां अपनी सेना मी साथ लाया । गोपीजायने इस विचारमे कि शिवाजी भवमीत न हो जाय सेनाका पीछ खड़ा करा दिया। शिवातीने हमें धर्मका काम समझ का त्राव ताना क्या कर कर दूर्या । त्यामान इस व्यक्त काम समझ का इसके किये नियारी की । हाय मुख चोकर करोंने अपनी भानाड़े परयों पर गिर कर आर्तावाद लिया । कवन चारत्य कर दिल्लू और वायनच हार्योमें है दिने और तैयार हो हुर्गेसे अतरे। अफनलक्तों और शिवामी देगनें एकाड़ी मिले । शिवामीने डप-

कवचरर वसका कुछ प्रभाव न हुआ। , जिवाजीके साथी छुने हुए थे; कर का पहुँचे और अफजलनोका जिर काद कर दर्गोंमें ले गये और उन्होंने सेनाके पीछ इंटा दिया। अपरका कथन एक ओरका है। भगता पेतिहासिकोंने हसके विपरीत यह मिद्र किया है कि अफानल्लोका नित्त्वय अठेले मिलकर शिवानीका कैद कर लेनेका पा, हसीलिये वह मिलनेपर राजी हुआ था। मिलनेके समय अकान

पर छरिकाका बार किया । अफजलातीने भी अपनी तलवार चलावी किन्तु शिवाबीके

मराहा पंतिकाति- स्वीते जब यह चेटा की ती शिवाजीने जी सदा अपने पास छरी

नाराज शिरहारि- स्तां के का पर केश की से शिराताने जो सार अपने पांच हुएं है। अब शिराताने का स्ता करने ये उसकी मामारिक कर दो। अब शिराताने का कह तथा मासिये पहुंत कह तथी। जेल, हाणी और रोह मी उनके हाण आये। विवादों के कह स्ता करने हों है। उसके से अपने श्रीताने केश कर देव स्ता का श्रीतान हर के हैं के श्रीतान मामि आप क्या का साम है प्राचीन केश किया कर का है। ये अपने से अप

चपुराशस काम 10या। ५% हिन सारण जाता हरीहर के दलाला ट्रांक पेरा हिया। अब मीतिवीहर भीर खालिक दुस्तमार्ग है जलकरमोड़ा प्रश्ने, गर्भिक्ष से रहे थे विश्वचान अरते मुद्दे हुए प्रश्नादी नेवह तिकृत गर्ने और देताचडेंक कुछ स्वाली देवर ग्रागॉर्स चन्न प्रत्याची देश श्रुष्टेकोंको सब संस्थापकेंको कुछ स्वाली देवर ग्रागॉर्स चन्न स्वाली दे। यही

सिराहीर्व पर्तृपतिस्य पिद्र या । शिहित्यां जाननेस्य पीछा क्रानेके तिये गरा किन्दु देससान्वे और मगानिर्मीते भरते सर्गम्पर स्पन्ने मान्य स्वोद्धावर कर दिये । एकाक नोर्मीवर धारद् स सुनायी दिया, स्व्हीते शत्रुको मार्गेमें रोक रत्ता । साधेसे कुछ कथिव भादमी वर्णा काम आये । देससान्ये स्पर्ण मारा गया किन्दु स्मने महत्वे समय मोर्गीवर शबद् मुन निया या जिससे स्मने शानिन्द्रवेक प्रास्त दिये ।

वह घटना संबद् 1910 में हुई। विशासीने आयोंको प्रसंक करने के दिखें प्रतास्ताइमें देवीका मन्दिर बनराया, त्यांग की चायुमेनामें भी सुद्र बरते रहे। बाद्याइने मीदी जीहरको बुण जिया। उस समय देशमुख नया बासी चोदस्हे दोनों बादशाहको महायता बनने शे प्यार है। यो ।

द्वव तिवाजीको यह विदित हुआ तो वे मधोलपर अवस्मान जा पहुंचे और घोरपट्को जो उनके विनाका पैरी था परिवार महिन मारकर लीट आवे। इस्तर बाहजी करनाटकमें निवाजीसे मिनले आवे। निवाजीने पड़ी मतिहासे अपने पिनाका स्वातन किया और जब बाहजी पुनः योजापुर गये तो बीजापुरमें विवाजीकी संविक्ती गयी।

र्धरसे हटकर मिवाजीने सुगृतराज्यधी ओर प्यान दिया। उनहा एक मेनापनि नेनाजी औरद्वादाद तरु सूटमार कर वापिन चना गया। औरहुजेबने दक्षिणके सामक माद्दक्तायांकी सिवाजीपर आक्रमण करनेशी

शास्त्रास्थं से प्राप्त कारा हो । पार्ट्सासीने सेना केक्ट प्रस्थान किया । चाकन नामक दुर्गा केनेमें उसके एक सहस्य मनुष्य काम आये । वहाँ

नामक हुनं, हनेम उसक एक सहस्य महुन्य काम आये। वहीं से यह पूना पहुंचा और दादाजों के सकरमें डाकर उद्दरा। उसके आजा दो कि कोई सताख मराडा पूनामें प्रवेता न करें। तिवाजों ने अनने एक मराडे मियह साइस्तायकों नीकरों क्यूल करायी। उसने विवाहके यहानेसे नगरमें डाक यजाने साम वर्गातियोंको साम के जानेशि आजा प्राप्त छै। जब पूनामें यह करात जा रही यों तो तिवाजी अपने हुछ चुने हुए मजालियों सहित नगरमें प्रविष्ट हो गये। सातको एकाएक दादाजोंके मजानर जाकर आक्रमण कर दिया। साइस्नायोंका पुत्र मारा गया। साइस्नायोंकी ओय मुझे तो यह एक विदृष्टी में क्टूकर मागा पर तहवारसे उसनी एक वंगली कर गयो। तिवाजों अपने मार्गियों सहित सिहगढ़ पहुंच गये। दुमरे दिन सुगुलसेना सिहगढ़के और बग्ने। मार्गिमें नेताजों अक्रस्मान उनरर आपड़ा और यय अद्यारोही मांग गये। यह पहला ही अवसर या कि सुगलनिक सराटोंके आगे माग यहे हुए। इसके बाद साइस्तायों बङ्ग देशका साइक यहा दिवा गया।

स्ति शिवाबांने मुस्तके पनादा नगरको सूटा और बहुत माल सेक्ट हुनीमें प्रवेग किया। साथ ही शिवाबांकी बल्हांकि भी अधिक बल्बाबी होनी गयी। इन्होंने महाकी और बानेगाले एक पोतको वा पकड़ा और गहुन पन सेक्ट छोड़ दिया। संयत् १०२१ में शिवाबांने रायगढ़में राजाका पद प्रहच किया और अपने नामकी महा प्रचलित की।

इमी समय औरहजेबने दिलेखी और राजा जयसिंहको बधी सेना देहर शिवाजी है निरुद्ध भेता । शिवाजी ने इस सम्बन्धमें रायगृहीं सबसे प्राप्ता निवा।

विलेखाने पुरम्परके दर्गको घेर लिया और क्रवसिंडने उनाकी

राजा ज्यामिक्से संधि और प्रस्थान किया । शिवाजीसे अवसिंहने प्रतिज्ञा की हि वहि तम बादगाहका आधिएय गान लोगे सो सम्बार सम्मान और देश का दिया भाषता । पुरुषस्म सिक्शानार हरूगाश्वर भी हो तथे । इसार

विचानी राजा जयसिंहकी संशायताके लिये बीजापुर पहुँचे। कहोंने युद्धों बड़ी बीरता शियायायी । औरज्ञजेब बज़ाँ समझ हुआ और उसे पत्र लिखहर द्रावासी सिलनेके लिये बलावा । अध्यक्षित है कहतेगर शिकातीने दिली प्रशास किया, किस जानेसे पूर्व वे अपने स्वातपर सरप्तिमुल, आवाजी और अनाजीको नियक्त कर गये । विक्तीमें प्रथमितका ग्रुप शामित और चुन्त्र और मनुष्य उनके स्थागना

लिये भावे. परम्य शामधार्म उसकी कुछ प्रतिदा न हुई। इत्यार उन्हें बड़ा स्रोध आपा । औरक्षतेवने बनके मनावपर रशक विशा दिये और

कित: किसे केद करने- उनके सावियों को छीट जानेकी आज़ा दे दी। शियाबीने et maara बहु हारु देखा तो रोगका बहाना किया, फिर अच्छे होनेपर माधार्गोंकी तात पुण्य किया। मिडाईके जो दोकी आपे थे

उनमें आप भीर भागे पुत्रको विठाकर नगरके बाहर पहुंच रावे। बहां भोड़े नैपार ये, बीच ही मधुरा जा पहुँचे । यहाँ उनके साधी प्रतीक्षा कर रहे थे । श्रीरद्वात्रेष-को देखी मुचना मित्री । अब बीठा करना ध्यापं था । इसमें समस्यदेन अपने रिलाफी बनिजाका विवार करके सिवाजीको सर्वयकारये सहायना की । नी मान असन्तर जिलाबी सबल १०२३ में रापगढ़में प्रशिष्ठ हुए । और देशी बणोंने आने मच करों चनः से लिये और मगळसेनानी निकाल दिया ।

मानजमानोहर विचार था और कई आंग्ड पेनिहासिकोंने भी इस िचार-का अनुकाण किया है कि शिवाजी बाकू थे। यही आशेष बीर बन्दांतर भी किया जाना है। मुखलमान शामकाँका पूर्व भविकार या कि में जो

क्सा मनः मादान न 'कुमदन् नार्दे अपने शक्तीहे लिये प्रयुक्त करें। पान्यु प्रव

वीर्पेक्टा कर्मान को जाता है सब इतिहास जिल्लेगार्थ निगाध मानव बाद बटनाश्राहा निज्यान बर सहते हैं। देवल वहां कह दिनार कानेडी क्षण है कि ब्याने कालमें दिलाजीकी बना दिस्ति थी। इस देशमें प्रशाकी हुई-मारको किसी दकारका राज्य क्यांगात करतेकी रीति सं भी । प्रवंश ( मुसलमात ) भाकासकोंने व कवल भावतिनीते किस्तु अस्य देणोंसे भी राज्य प्रमानेकी यही सक विचित्र प्रविक्त सम्प्रती । जार्थावर्णनी पूर्वा विभिन्ना क्यांग किया गया । वरितान वस् बुका वि व करण बाह्य आखामड बण्डि नशु है सनुष्योंने भी हमी विनास कप्त करड राज्य स्वाप्ति कर रिया । यह आयों हे आरोसे इन्टामी आफामों ही वित्रहर भग । जिल प्रधार हम्लामडी उत्तर समन्य बार्मिक रेलान हुना नैय ही अक्ष्मकान्त्री प्राप्त क्ष्मका क्ष्मका क्ष्मका है।

यह बाह्यावस्थाने अपनी माना है पान ही रहते थे। इनकी माना है देवीने एक रान क्यांस्में एवं "तुम्हारा पुत्र पढ़ा भारी राजा होगा और गी और बाह्यमधी राजा करेगा।" निवाबीका रक्षक दादावी था। जब सामाधीन क्यांस निवाबीने दुर्ग होने आरम्म किये तो बोजापुरहे यादगाहने दादाबीने जनर माना। दादाबीने सारा भार अपने दिससे

्दाराहीसे उत्तर मांगा। दादावीने मारा मार अपने सिरासे दान दिया। पांतु वर दादानी सुन्तुराध्यातर पा नो उसने विवातीको बुकाया और बद्दा "मैं पहाँ वा रहा हूं वहाँ महाने जाना है। तुने भी दूम नदीसे पार कारना है और स्ट्रेजमांको हुन बरना है। पांतु नु अवेदा है, संसार अभी देखा नहीं है, अनः बुठ उन्हेंस बरना है। (१) धर्म कानपर स्थित रहना। (२) भी नया बायराध्य सान रणना। (३) मीनियरो प्रार्थोंमे प्रिय समनना। (४) शावुरद्वारों से रहायों करोंच समनना धरेर (५) सपने बहुकर जिस क्षेत्रमें पद रना है उसमे पीठे न हतना। " क्यामी रामदावने विवादीको एन बाक्यमें सर्वहा विद्या "सदके एवप बरवे महासाहरे धर्मन करोग बरो। "

अञ्चलकारि प्रथमे शिवार्वास यह माधेव लगावा गया है कि उन्होंने शबुदे माथ बनोबमें घोगेने बाम निया। नसात ऐनिलाबिसीने यह निद्ध वस दिलाया है कि अञ्चलकारी ओसने मी बैना ही विचार था,

क्या (त्या ८ थे ते) हम लिये तो बुध गियातीने किया यह तथित था। परंतु एक तथ्य थे परंति भाग हमें सर्वता स्थान समनी चाहिये। यह यह कि

हिन्दानमें सदाया विनित्र प्रश्तिका होता है। इतिहासमें सदायादी क्याँग्रे वेदा ''सरणाता '' हैं। इसके नित्रे अनेक साधन साधादय सदायादे दिखीन को जाते हैं। उनकी आसायका इसपिने होती हैं कि बहि होतों दण एक हो प्रशासन सहायाद साने हो तब तो पूर्व न्यायने काम लेता बाहिये। पानु प्रशासन प्रशासकों मानता है और हुमता पक्ष कियों प्रशासक सदायादों नहीं मानता तो क्ष्म मान्य पार्टिक रोतियों सा प्रशासने कोई आसायकता त्रों होती। प्रशास हरतानी आसामहोके समयमें सावृत्त अपने प्रमास अनुसाय करते हुए प्रशास हरतानी आसामहोके समयमें सावृत्त अपने प्रमास जातिता अहित शिक्षा। क्षित्राची करती याति तथा प्रमास कियों कर ते तो ती किया हुद्ध कर है थे जिल्होंने अपने प्रशास प्रमास के तियों कर तो ती के प्रशास नहीं हुद्ध कर है थे जिल्होंने अपने प्रशास के प्रशास कर तो ती कर तथा

मितालंत सेवारों आर्थान समिति किस सा। सर्वा तिवस्त्रांक केन्द्र होते थे, रिप्ते सर्वारावे जीतीत देश न चाहते थेकि बार्गे वह अधिक बतवात हाकर एक अंगरायु न बत बार ४ पार्टी सावसायनके स्थि प्रशास के प्रशासन को तिसमें साथ बर्गी से । वे अहार-

्रात्र बद्दे गारिये। अणिवर्षिये स्मृति प्रमाणांकी सकत्र विद्यो नवा सम्बद्धेका महा साथ शिकाः। उत्तर साध्यक्षका शावीत् शाक्ताः बुक्तर भाः। संबद् १७२७ में शिवाजी फिर संप्रामके लिये तैयार हो गये। उनके बीर सेनापनि सानाजीने शिंहगढ़के दुर्गको जीत लिया। सानाजी जनमें मारा यार। इसपर शिवाजीने शोकातर होकर कहा, "सिंहतद सी लिया

इत्पर शिवाजीने शोकातुर होकर कहा, " मिंहगढ़ तो लिया किरसमायका तैवारी लेकिन मिंह मारा तथा।" उनका आहे शिवाजी वहांका हर्गपान बनाया गया। चोडे ही दिनोंने करवालका प्रदेश भी

पुरान्ति कर्मा क्यान क्

थन समय बीजापुरका शायक ग्रह गारा और वहाँके हायमें अराजकातारी फ़ैंन ग्राम)। त्रिवाजीने इससे लाम जराहर होवली नगरकी स्टा । बहुत पन हाग कता।। फिर जर्में नगराते जुरारिक भिक्त कर लिया। पताणा में किर होवाने आ गया। सिवाजीका सेनापति प्रतास्त्र वीक्तामें अहुता हुआ हणकेत्रमें काम आगा।

१३ उपेष्ट संयत् १७६१ को सिवाजीने राजगदीपर सैटनेका उत्पद मनाया। शिवाजीका निष्ठाः सम्मान आटॉ सन्दियों हे नाम संस्कृतने स्थे गये। शिवाधीने सन्दिर्ग अपने आपको सुवलीये सीन्यक उम्म सुवलीके ब्राह्मणीको है दिया।

सितारी विश्वतीको बड़ी प्रतिहा करते थे। ये बालकाको अपने प्रत्स पाने ये और पाटको तथा वादतालाओंका समस्त क्वर राजको ओरमे मिलता था। उन्होंने सक्त दिवाको बड़ी बढ़ी तथे। स्थान स्थानगर सामणा तथा महापारताकी क्या मुनाची जानों थी और लेगोंके अन्द जानिका गत्र कुंका जाना था। महारा-गानको क्वनिके कारण विज्ञानीके कार्य थे। उनते संशोध मार्वोका मान्नसी कुंका।

## संतरा प्रवरण 1

# almes propers

दिल्लामी को पुन थे, सम्मानी सक करिय सीट लागानाय कुलां कोरी करियामी के पुन नार्यास सामानी दे किया है। या सामानी करियामी के प्राप्त करिया है। या सामानी करियामी करियामी करिया है। या सामानी करियामी करि

सामात्रीका प्रभागा जाति तिथे बहा तिलक्त निष्ट पुत्रा १ वस्ते एवं मधा पावन जनाज हो गया । शिवातीके पुत्रने चयका बहाना केनेने निष्ट सार्थ तैयार हो गये । इस प्रकार आयुक्त जीवती हुनान

स्तरार्था करें हारियाव या शर्मां सुच्यु श्रामिके त्यि अन्यस्त साम्यायक स्तरार व त्यायक विश्व हुई । उत्तर बालाहर और सोर्व्यक्षणको विश्वित करने हे स्त्रपार श्रामिक औरह लेको सब आयोको सीक्सीय हुए। दिया और से बाम मा आ केवल आयो हो कर साथे में मुनलगारीको

हे हिंच । परिचास पर हुआ कि समरत हक्तियों औरह तेव दिरद्व एवं अवज् लग्स क्षत्वक हो सवा । यहाँवी रिवास होई सराहा-सैतिबों और दूसरे जातीसहारों के अपने सराहा आहुयोंने मिणकर गोर्टिशा-बुट करना आरम्भ कर दिया ।

सम्भागं (क्षं) एरपुपर बहुतस विविद्य समाग्य प्रव हुए औ। कारोने समाग्र (क्षे प्रवाद) के शहर के वर्ग मित्र के अनुमान कर त्यां (क्षे क्षेत्र के स्वाद के वर्ग के सिन्द क

मिलकर महलादको मतिनिधिका पद दिया। यह पद-विशेष उमीके लिये निक्रित हुआ और राजाराम नियमपूर्वक राजगहीयर वैटाया गया । उसके नामसे असिद्ध आर्थी-को उन प्रान्नोंकी जागीर दी गयीं जो कि उम समय मुगलोंके अधिकारमें थे। औरङ्गृतेवने यह समाचार मुनते ही अधिकृतारको उपर भेता। इधर प्रदादने सन्तात्री सेनापति और धनात्री बाहुको महाराष्ट्रमें मुख्यांके विक्य भेता । अस्कि-कार आक्रमणके छिये और सेना सांगता था परन्त औरहु तेव अधिक सेना न सेत सकता था क्योंकि महाराष्ट्रमें भी मराठा सरदार सन्नात्रीसे मिल रहे थे। रामकद पन्त महाराष्ट्रमें प्रतिनिधिका काम करता था । उसकी राजधानी मिनारा थी । उसने चीय तथा सरदेशमुखीके अतिरिक्त सेनाके लिये धाम दानाके लिये कर प्राप्त करना आरम्भ कर दिया और पुक्र अच्छी सेना पुक्रत्र कर ली । यह मराठा सेना डोंगर लोगोंकी थी। उनके सेनापतियोको रामचन्द्रने नवे नरे पद दिवे। सम्तात्री धनाजी और परशुरासने राजगढ़, पर्नाला और पुर्व आदि दुर्ग पुनः हो\_तिवे और गोदावरी ज़िलेमें सुग़लमेनापर घावा किया । आखिर भोरङ्ग जेवने जिन्तीको लेनेका निश्चय किया । यह स्वय सेना लेकर पश्चिमकी और चना और उसने बबराव काम-बल्कको आगे भेजा । जुल्किकारचा पद्मे इटावे जानेपर बहुत कुद्ध हुआ । सरागेंने इस अवसरको शुभ जान उसे अवनी और कर लिया, यह पत्येक समय युवरायके उपायोंको व्यर्थे करनेथे लगा रहा । औरहातेवने बोमा नदीपर झझापुरीमें अपनी छावनी रुखी, और कई बरों तक यह उसे सांब्रामिक राजधानी बनाये रहा । यहाँ ही पुर्तनीओं और अंग्रेज़ोंने औरहुज़ेयमे क्षमा मांगकर अपना पीठा सुराया था।

जिन्जीपर आक्रमण करनेमें चिरजाल हम गया । अपरमे सन्ताजी श्रीम सहस्त सेना लेकर का पहुंचा । उसने भाने हो काबीपाकके क्षेत्रमें भलीमदाँन सेनापतिको पराजित-हेद कर लिया, और सुगलों के भोजन आदि प्रवन्ध के सम्बन्ध की तोड़कर सुगलमेकर तको घेर लिया । इघर बादशाहको योमारीका समाचार प्रसिद्ध करके उसने युवराज हासबक्ताको भी भपनी और कर लिया । अन्तको सुगुलाँही औरसे मिडिडे लिये धर्मना हुई । उसे स्थीकारकर मराठाँने सेनाको बायम जाने दिया । औरहाजेबने केर जिल्लाकारमांको सेना देकर जिल्लापर आक्रमण करनेको आजा दी। इधर मुक्तसेन। सताबीहे विरद्ध चल पद्मी । सन्ताजी पर्यतीही और मान गया । जब गुगलमेना विभाग करने लगी तो उसने पुनः आकर मैनाको काट हाला । यह बाजमण ।इन दिनों लक रहा, आलिर सबद् १०५९ में पुरिक्रकारनारी मालून हुआ कि ।दशाह मेरा अवमान करनेको उधन है। बसने रावाराममे सलाइ की, राजाराम त्वने साथियों सहित निकत्वर वेत्रोर जा पहुंच और जुश्किसारमां जिल्लीमें प्रविद्य ा गया। प्रहाद इसमे थोड़े दिन पहिले सर गया था। सब सम्लाजी और तात्रीकी परस्पर लवाई हो गया । श्रद्धाव सदैव पारस्वरिक हे बड़ी मिटावे रखना । अब वसके स्वानार कोई वृद्धिमान पुरुष नथा। नाबी मराठा सेना सम्ना-विक्रमाण करवारक चर्ला सर्वा और आवी सभारामें राजारामके पाम रही। अब लारा राजवानी हो भूपी। सम्लाजोडी भर्तके तदपर पुत्राची पादर प्रमाडे दिसी

#### चोधा प्रकरण ।

### डिशानी साह

कार्यका दले हो बहुगुरमाइने माहुको छोड़ दिया । साहुने महाराष्ट्रक के क्या के निर्देश के देखिए हुन होने लगी । तरावाईने प्रनाजी जा के अन्य के कर के इसके उपके विषय अनियुद्ध किये भेता। मोहेरी ्रा करणा करणा वर्ष कर कर कर कर कर किया और वह मनारामें मिहामन ्राप्त अस्त्रे बस्ते मही दिस्त किये। कोस्हापुरसे सीटते समय धनाजी ्या प्राप्त हर असे हो सन्द्र मगर १०१६ में असका पुत्र मर गया। ्र के किया है कि देश मामाओं में मान देश दिया पर के का अपने का महा महिला है अपने बहार तथा महा चारते हुमारे महियाँकी कर केर एक नर्रेयुको बाध करने हे लिये मुगल जिलाँमें क्रिकेट स्टूडिंग क्रिकेट सम्बद्ध जो प्रनाजीका सहायक या े अपूर्ण पान्त्र के मार्थ था। सेनायति वससे होष वसने केर राज्य रिस्ट्याय स्वांके रहा हिये वहांसे भागता पता । क्षेत्र के का अंबर मेरा से अध्य बारारीने इक भीर प्रकाश एकत्र के के के कर कर में अरे कर वार वान्द्रवाह दुवीमें बहुता ा रे १ कि वर्ष गुल्कक स्वादिहें ध्रक यापिम मीमा । साहूने के र का कर कार के कार्य हुन देन बार कार हुन हिमा किन ा अप शेवर के के के ले देहें पता है है इसके हैं बेब के सबेशर विज्ञासूत अरबके पर रेवे । अपने राजाबाद्विक देवन अपने श्रेम अपने साथ का ही। पहेंचे कव्यं में बेरनके एके क्षेत्रक अवक स्थापन है बनावकी महायता है किये Hall do by Last selfing tend tittle alg tj कार्यम रेका और विवासको संबद करियाचार क्षेत्र नवा । स भार भारत्म कर शेर । उनमें कई मताम सरकार को Histel & fent & I alegige ant de eafe .

114

મુખ્ર કાર્યું તૈયાર ખર લો ખોર બોપ એને અતા દ નકાર ગુજ ખાતે તેના વરતા હેવન શિલને કે કાર્યું કરાયું જો કર્યું હકારે કે બિપ નવુન દે

रवर तैमहाँदे सेराहाँद प्रदिशन कई हुगाँतर अविकार कर तिया। उप वह सहस्रो सेवाडी सरकित बरहे निकासी और घारश का उन नगर सहते। का

चरिस्स

बोबो ननने दिनी पद्धार निषय सरेके तिर नेवा। हेंचा है कारोब बातार्थ अप्रेयांचे पहिले प्रवास । सबे स्ववेशक बार् सामहारक संबि की। यह मधि माहु के जिसे हुउसी लामहायक दो है नैसर उनने अनह हो दरा । बंधियने एकारोधी

नहरूरतमे नैन्दरस् आक्षमय पर दिना, कराको हमे यह मात्रि स्टांकर करती रही।

हर तह अस्ति बच्न सह हत्य स्त्र हिन कि तमें नेमह १४०० में राज्यों विकासको हुन्य प्रस्त बर्णाई रेजन स्म दिया। अह राज्योंने प्राचीको देवरिका विद्युत किया पानु नामाध्य स्पर्क पत राज्य विद्युत्त देद थे। प्राच्छे मार्ग्य पहुँ प्राचीको हुन कार्नेके विद् राज्य प्राच

माना इत्त्वो पण्ड हुई कि उत्तवे हुना ज़िनेके मार्थकार गालको तिस्तापको है दिने और पुरस्त कोट भी यनके जिने हैं दिया। नाकू राजाने भी का मुख्यां है महोरहे दौरत है दिया। नरननर मान्यां ने प्रशिक्षे विराह्य

. स्टाबोको केंद्र वर लिया ।

रच नम्ब रहारा मराहरूलका हास्य राजाहोंके हास्ये बारता। सार्व रहो ह्यिनकने विगयोंके ग्रह्मीक सिन्स नराइएसको हा करना नास्य हिया। उन्ने महाराष्ट्रमे रस्टोरस हु करिया। उस हुदून हरसर करहेंसे स्ट्रांस होता था। इस्टीयरहे सम्बद्धे होते बेग्यर थाई गई स्तराह थे। इसक नियाने क्रिकेट के किएक हुने पर पर विश्वने निकास बारा और रामार्थ रक्षाके प्रवेराको हिन केस कि एक्स विरोध करें। होनीसे समास हमा जिन्हें हाम्स्टी बात रचा।

हिन्देश्यांका नद्ये हुं बन्दाद्य सद्भाव प्रकार नहार पा। यह मादि राजानके नगर संदेश का सह संदेशीक नक्य के हुका क्रमी बाद दांत का है

नाजे दुर्वत होता होई भाग और दुनेरममोत्रे पा रोहर है। या । जर्न देनों नहार दुनेरमवीके नाम रामने विका さんさい チャじも

सर्वेड विये राजे विरा धेर स्वर द्वा स्वस्त स्वाग रहुवा। हन निकड़के नोस्तरने नगान हासके राजिएके हुद साहें, ( इंसाइफ दिग्यह के नित्य करते ) में हर विस्तारनी अंत कोएके नियानतीत क्षेत्र तथा सरीवर हुनोब्र भीरवार देन दन। इनवे महिने नाम तानवे एवं महिने हुन्नाने नर स्थाने रहा भने और तियो सहसाहसे नेटा सरेहे किये १९ नाम नेता हैमत खरेसे में द्वार से ।

सन्देशने त शीराको संका को किए। इस ह्निकारी नेय हेंस देशन मास्तर दिया। या स्वार्ट देशना केर सम्मेत्स्के काम देख नहीं करते नहस्त्र है दिने \*\*\* (15 } त्रयः। दिशे गुण्या सन्तित्तस्ये हेर् करे लक्ष

रुष स्ट दिया।

#### भारतवर्षका इतिहास ।

अधिकार प्राप्त कर लिया ।

यालाजी विश्वनाथ अपनी सेनाडे साथ दिलीमें रहा। मैस्यद भाइयोंने दो



## पाँचवाँ प्रकरण ।

## वाजीराव द्वितीय पेश्चवा ।

दिश्चीले वापन आनेपर बालाजी विश्वनाय भोड़े दिन जीवित रहकर मर गणा । उसके पद्गर उनका बड़ा पुत्र बाजीराव पेपाचा निषत किया गया ।

दिसाँ कराड़े बढ़ने गये। सैज्यद आइचों ने विरुद्ध एक दूछ उत्सम्र हुआ। निज्ञासुल्सुल्डने मालजाके सासनसे दक्षियपर अधिकार प्राप्त करना याहा। दुसेनअही अपने भतीजे आल्मजवीलांको संकराजी मन्दार

रावादुरदा नंत्रान के सुपुर्द कर गया था। भाटमञ्जलीसी और मराठाँने निज्ञा-सुदसुस्क्रमे युद्ध किया। बाह्यपुरमें घोर संप्रान हुआ जिसमें

तुरुद्धकन पुद्ध क्या । वार्त्य वार्य वार्य वार्त्य वार्त्य वार्य वार्य वार्य वार्य वार्त्य वार्त्य वार्त्य वार्य वार्य वार्य

बाडीरावने परावा होते ही नसडा सान्यको बड़ानेका पत्र किया। उसने तत्काल मालबाको और अपना प्यान चेरा। बब दिल्लीमें स्वाहे हो रहे थे, उसने

कई बार सेना भेजी। अन्तको संबद १७४१ में वह स्वयं नर्भदा निक्षिता और होत्तक नर्दाको पार कर मालवामें प्रविष्ट हुआ। और उपने पुरहानपुरके

सूचेदारको प्रतिक्व किया । इस संभागने हो अफूतराने बड़ी बंरता दिललायो । एक मल्हारजो होल्डर जो मराग्र सरदार भा और होमत प्राप्तक निवासो था, इसरा रामोजो निन्धिया था । निन्धिया बाह्ममी बंसके कालते सनिन्द सरवार चडे आंगे हैं और अपने आपके राज्यन कहने हैं। और देशें साहुका विसाद एक पिनियस सरदारकी कम्मात था। किन्द यह ची चीम ही मर गरी। राणाजी सजारात भर सील्बी हुरिसर एक झानका हरने राज या और तिपंत्र होनेके कारण साजारण आर-साहक है तीरार मरली हुआ था। यह पित्रे बाजाजी और दिस बाजीरार के साथ भी रहा। बाजीरावने बनकी योचका रेवकर में एक पह दे दिया। इनके अधिरिक्ष विभागतान सामक एक और तीर प्रचित्र में एक पह दे दिया। इनके अधिरिक्ष विभागतान सामक एक और तीर प्रचित्र में समने मालतान हुन्ते स्वति क्षात्र अधित है करा, जिल्ला विस्था बीरके भानेत्र मने तुगैसे निकलना पड़ा। यहचीर राजा गिरियरने जी कि बादवाहकी औरता सालतान सुवैदार सा दंग वर्ष तक मालवार सुरावें का अधिकार होने दिया।

सराहा ने पांभीमें बातीराज मानसिक वेश्यता तथा बीरतामें सबसे बहुकर था। उनके नम्मुन पहिलो कटिनाई यह आयी कि भ्री तरहार मतिनिधि बनसे होच करता था और राज्य बहुतिके उपायोंका घोर विरोध करता था। उसकी

नेगरा नभा प्रतिनि यह सम्मति थी कि पहिले करनोटक हो अभीन किया जाय। निवा निरोष निवायुज्युन्त उनमें परस्थर वैर उत्पक्त करने हा यक करने स्वता था कियु बाबीराव बढ़ा दूरदर्शी था। उसने देन किया

कार्याद रच पार्च कर्याच्या कर्या है। जब निज्ञानुस्तुम् इद्वितीसे र्मिल क्या ने बादमाद बडा रंग हुन्त । शर्व दैराबार हे सुदेशर सुस्तरवर्गांचे निज्ञानुष्युक्त स्थित्य निज्ञान रेरेमी भाग १ अटार्चन मुस्तरवर्गाःचे मारा तथा । निज्ञानुस्तर्यन्ते पुरानकः स्थान अस्त सिंह स्वद्यार स्थिति जन रिवा स्तारतांची सुक्रवर्गारी

स्म एक एक जा जेसा। विसामृत्युक्त हेर्सायाहरूर भी जीवसर कर किया। वादगाहरे विशामृत्युक्तक मानवा जीव मुस्सम्बर्ध मानव कानकर एक स्थानस्र राजा विस्तितसात्र जीव हुत्यरे स्वातस्य स्वर कर्माक्षस्य मुक्सम निगत कर दिया । निज्ञामुल्मुल्इडे नायिन हमोदाती येना युद्धके गुजरात मु कर देना अनुचित सनका, इन डिने उनने राजा साहुके एक अक्रमर इन्ताजी हहायताके लिये गुड़ा नेजा । युन्ताची चीयकी प्रतिदा कराके तत्काल पहुंच गय उसकी सहायतासे हमोदताने सरवरतन्द्रके नायिय शुजाइतलोंकी पराजित दि परन्तु शुजाइतलांका मार्ड रस्तनकली, पेलावी गायकबादकी सहायता स्केटर आ या। पेलाजी चीयका यचन लेकर हमोदलांसे मिल गया और संवासमें रस्त अलीकी पराजय दुईं। उसने अपने हाथों सन्त्यस्ते अपनी हत्या कर हाले

अब पेटांबी और कुन्ताबीके मध्यमें चौधके विषयमें युद्ध हुआ कि वर्षाकाल आवेपरे वे प्रथक् हो गये। सत्यभात् सरवलन्त्रंसी स्वयं सेना के गुजरानकी और वसा। हमीत्यांने समार्थेनी सहायासी प्रका

गुजरातको और बड़ा । हमोद्दलनि नराठोँको सहायतासे एडव नावकार्य कैय - इसे पराजित किया परन्तु फिर सुद्ध करनेका साहसे ने कर मर ठाँके साथ मिल गया । जब कुन्ताजी और पेलाजी गुजरातमें चौ

प्राप्तकर रहे थे याजीराव सेना लेकर मालवामें राजा गिरियरके विरोध करनेपर भी भी प्राप्त करनेमें सफल हो नवा, और उमने प्रवार, होलकर और सिन्धियाको भीय तर सदरेशमुखी प्राप्त करनेके प्रय दे दिये, जिसमें से आधा माग उनको अपनी सेनाव वेतन देनेके लिये दिया जाना था। संबद १०८३ में याजीराव फतहसिंह मॉसलेक साथ लेकर करनाटक नवा और उसने वहींसे पीथ ली। इससे निजामुल्मुल्क्को दिल्ली राजके सम्बन्धों मराठांसे वड्डी भय उल्पत्त हुआ। उसने मराठा दरवारमें विभेदक नीतिस काम लेना चाहा, और प्रतिनिधि भेवकर साहूसे हैंदराबादके उपर चौध आदि हटवा ली। इसके उपहारों प्रतिनिधि भेवकर साहूसे हैंदराबादके उपर चौध आदि हटवा ली। इसके उपहारों में प्रतिनिधि में से परामें एक वागीर दे दी। वह पार्जीय करनाटक ले लीटा तो मानावीकी मध्यों बड़ा करनाड़ा उत्पन्न हो नवा । निजामुल्सुल्को केव्हायुरके राजा सम्मावीकी करने लगा मानावा करनाटक साहूके राज्यों निज्ञल करना चाहा। राजा साहू उससे सर्वधा पूरा करने लगा गा और प्रतिनिधियों है। अपना सबसे बड़ा सहायक लगकते लगा। उसने वाजीरावको ही अपना सबसे बड़ा सहायक लगकते लगा। उसने वाजीरावको ही अपना सवसे बड़ा

सहायक समझन छना । उसने धानारावका निवासर आक्रमण निवासरर जाकसण करनेकी आहा देदी । बार्नाराव पुरहानपुर केनेके छिये पद्म ।

वय निज्ञानुत्मुल्क सेना हैकर उपर आया ता बाजोराबने पहिकेदीसे गुजरातमें पहुँच कर सरपटन्दर्शांसं चौप मांगी। निज्ञाम अपने अमरो जानकर दुनाको और चला। वाजोरावने उसे एक स्थानमें धेर कर सारी पास हस्यादिमें अनिन लगा दी और सामान रसद इत्यादि रेक दी। निज्ञामको पहांसे निज्जनेमें बढ़ा कष्ट हुआ और उसे केव्हायुर्की कोरले केहर सहा- चता न मिली, इसलिये बिनत होकर को राजाये सान्य करनी पढ़ी। निज्ञामने चौपका सेप और कई दुन्ने देनेकी प्रतिदा की, परन्तु सम्माजोदी साहुको देनेसे अस्तीकार कर दिया। इसके पश्चाद बाजीराव और निज्ञाम प्रमागर मिले। वावीरावका आता जिनताजी गुजरानमें विद्यान था।

सरवलन्द्रसनि गुजरातका मराठींकी हूट मारसे बचानेका बड़ा मत्न किया

किन्त यह कतकार्य न है। सका । इमलिये उसने चीवं भीर मरदेशमुखीका देना स्वीकार कर लिया लाकि देशाई शास्ति उसे ।

सम्भाजीने लोटकर कुछ लूट सार करनी आरम्भ की । इमपर प्रतिनिधिने राजाका प्रसन्न करनेके लिये उसे पराजय दी और उसकी माता सारावाई आदिका केंद्र कर लिया । इसके उपरान्त देशनों पश्चीमें सचिपक्र लिखे गये ।

निज़ामको अब भी सन्तीप न हुन्छ। उसने सेनापति प्रयवक्तुवारेका बाजीरा-वके विरुद्ध कर स्थिम । सेनापतिने गुजरातमें सेना एकप्र करनी आरम्भ की। बांशराव भी सुद्ध करनेका उधक्ष हो गया। यमपि उसरी बांशराव भीर निजाम सेना थोडी थी किन्तु उसने निजामकी सनाका सेनापितसे मिल-

नेका अवसर न देकर पहिले ही आक्रमण कर दिया । बहैदराके

पात इस युद्धमें मेनापति मारा गया और बाजीरावडो पूर्व विजय प्राप्त हुई । बाजीराय अब निज़ामसे बदल लेनेडे लिये तैयार हुआ परन्तु निज्ञमने चर्छ-रवासे उसका मुख मुगलनाज्यकी भीर फेर दिया, और उसके माथ शन्त्र करके दिखी दरबारके विरुद्ध सहायता देलेको उद्यन हो गया ।

मालकार्धे सवास करते हे बाद राजा विशिध्य कारा तथा और विमनात्रीने देश-पर अधिकार का लिया । अब बाजीरायने स्वयं सेना लेकर मालवामें प्रदेश किया और चिमनाजीको सनारा दरबारमें रहनेके लिये भेज दिया ।

गुजरातमें सरवरुष्ट्रकों हे स्थानमें जोजगुर हे राजाका शामन स्थापित हुआ। पैलाजी गांपकबाड़ बरावर सुद्ध करता रहा, भन्तको राजाने परस्य विचार करनेके छल्से उसे कुछा भेजा भीर वय करवा हिया । देलागी बड़ा सर्व-गांपकशं विषया । उसके वध्युर भील और कोल छोग भवके सब उह सहे

हुए। इतनेमें उसका भाई महादत्री गायकवाड़ आ पहुंचा और उसने उन लोगोंकी सहायतासे बड़ोदापर अधिकार कर लिया। सवत् १७९० से गायकवाइका शासन गुजरातमें स्थापित हो गया। पेलाजीके बढ़े पत्र दामाजीने जोअपुरपर आक्रमल

कर दिया और अभयानाहको गुजरात छोड़कर अपने देशको रक्षाके लिये जाना पूरा। माल्यामें मुहम्मदाबी शासक नियुक्त होकर आपने पा। अनने आवे ही बुन्देलखण्डमें प्रवेश किया । राजा छत्रसालने बाजीरावसे सहायता मांगी । बाजीरावने

मुहम्मदलांको एक कोटमें घेर लिया जहांसे उसने यही कठिनतासे प्राणींकी रक्षा की । संप्रमाल हतना प्रमुख हुआ कि उसने कामी-राजा खत्रमाल का तुर्वं सथा प्रास्त वेशवाकी दे दिया । मुहस्मद्शकि स्थान राजा

जपसिंहके कहनेपर बादसाहने मालवाकी चीय पूर्व सरदेशमुखी बातीरावको दे दी। संबन १७९२ में बाजीराय होलकर और सिन्धियाओ मानवामें छोड़कर नतारा जीहा । सताराका राज्य भीडे कोंकणमें अग्रिया और सैट्यट्रांके साथ कराड़ोंमें लगा

रहा और बाजीरावधी अनुपरिपतिमें ही राघोती मींमछेने क्रव राहोता संस्कृत प्रतिज्ञाएं स्वीकार करके बसरका राज्य राजा साहसे प्राप्त कर लिया । राजा साह राजीजीसे अत्यन्त प्रसद्ध चा । उसने उसका विवाह अवना एक सामीस कारण गा

सन्दार राज द्वीनकर सराहर सेवाओंको आसा नक से गया । बहाराची चन-रोकनेकी बड़ी नैकारी कर रहा या किन्दु सकाय न हुआ । अनाको उसका मार्ट् क्यराची सड़केके निये गया । योड़ी दूर बाकर यह दिखानीट आया । दोगाकर राके निये बताबर गरवा प्राप्त करता रहर । बाबोगावने सेनाके निये बहुत ज्या से त यर । इसे अब रायोंकी बहुत आवहरकमा थी। बाबोगावने राजा वयनेन्द्र द्वारा का और गुजानकी कीय एवं सार्ट्डरमुखी क्वीकार करांगे घ्या पत्नासम्मे टेरेंको सोग दुनवी बहु गर्या कि बादगाह उनसे हुनिय हो गया । बर्जाराची होगानने पून रियामलोंसे कर बहुत बरनेका अधिकार सार्टीको हे दिया नाकि स्वकेत सम्बन्धे वकार स्वीकार किया। ऐसा करनेका अधिकार सिते केवल प्राप्त स्वत्येत स्वत्येत स्वत्येत स्वत्येत स्वत्येत स्वत्येत कार्या । वकार स्वीकार किया। ऐसा करनेका अधिकार सिता निज्ञानुल्युक्किको स्वयोध स्वत्या । व बब बावासवकी निर्माग हो गर्यो हो वह सेवा नेका स्वत्यान कराया ।

होलकर भीर बाहुने देरआषटे। यूटना भारम्म किया । ह्नयर नकाश्व श्वावे होको बसुनाके पार भगा दिया और अपना विद्यपका बहा उन्हा पीड़ा बाह्याहको भेडा । वह बाबाराचने यह मसाचार अपने बकोठने मुना तो हमने हा—पि बाह्याहको सत्य प्रकट कर हुगा कि मैं अपनी मराहा सेनाके साथ हासे अस्ति बरमानेके निये विद्यमान हूं।

वह सभादतको हैसानने भा मिला ता बाडोहार सेवा तिवे शिक्षां ने समाव पहुंचा, और कुछ हाथा और कह नगरसे बाहर अने पकड़ जिवे।

नतास मुद्रश्कारने भीर राजा विश्वास सेना सेक्ट बाहर निकड़े । हो राज्य र निक्षिण - १४६६ हुए ९६ कीर सेगाने कार शारा । जब को रेपानको सना वी. तेन बाजानव स्थानिस्टकों और हुए बाया ।

भी देशांच अस्तिवत हा निवासुण्युक्तको सहावणक विव पुना रहा का तु बाजरावका दक्तिया आवा आवरका का, दुर्गातिव वह भी दिसावन याणसाव य तथा १६ अस्व १९देवी अभिदा केवर समाप्त कीट कादा।

िवाय करने करना देव रहा था। बारायहर्व दन बान्या देव गुण्याव तेवये इब स्थानम बिने कि यह गणारेचा तम बान्योंने विद्या रहे । विद्यास सरह गण्य वर्ग वर्ग पर्या हुन्य । वागण्य का विदेश स्था १००० ० १ वर्ग का सम्बद्ध वालको हुन्य करने दिवे रहुन्य । तेवी भगार बेणांगक समाप एक्स हुई । विशासन सुद्धि क्रिक्ट स्था कराया एक भाग स्थाप सामाप स्थाप । ताला समार स्थाप स्थाप हम कर विस्ता केंद्र स्थापन सामाप सहस्था कर्य कर किला । सामाप्यक बह

#### इठवाँ प्रकरण ।

#### यालाभी यानीराव ततीय पेश्वरा ।

वाजीरावक दो पुत्र पे-एक वालाजी बाबीराव जो कि ऐराजा बनावो गया और दुपरा रचुनावराव ।

वयिंग सायोगी भॉमकेने बालाजी बाजीसका विरोध दिया परम्य वह काता-दक्षी नायाके विकृत पुत्रमें कमा दुआ था, जिलका कृत परिवास यह दुआ कि पत्रे जिल्लामार्कारस अधिकार कर किया, और वहांके सामक चल्लामाहिकती केंद्र वर्ग क्यासा अध्यास कर कार्य कि सम्बन्धीने राजा जयम्बद्ध और निज्ञानद्वासा दिवजी दरवार में दिया और वर्ग के पार्ट विकास वीते-रश कन दिया। वादनाहरू १५ जाल करने, करेंद्र विदेश सालवाके सामका उन्न निर्मेण कर्यों हुआ था कि विकासी सर गया। राजा साहने पूर्णगोरीका वास्त्र निर्म कि विकासानों निक्तिण किया ग्रा, दीरवाको जामिस में दिया।

त्रव रायोजी भौनने करनाट की विजय जान्न कर रहा था वसका वहा मंगापित भाक्करपन्त विद्वार तथा वर्गादेशमें वहाँ के शासक भनीवत्रीआर्क साथ तुद् काना था । भनीवर्गीयांको समे हतना दृश्य दिया कि सन्ते पंत्राको

अलीवर्रीयांको जनने हुनवा दुःस हिया कि उसने पंत्रामको वर्णस्थार भावता के लिखे लिखा । क्यरसे बाहुआहने पेजवाड़ी बंगरेसकी

र्थाय और मान्यादा राज्य देनेको इस प्रतिका पर क्रिया कि भाग वसरोक्ता भागाँके बाह्यमध्ये पूर्वास्त रहें। स्वयूर देवार क्रिया केंक्स सन्द १८०० में वसरोक्तर बहु। अवीवप्रशिक्त में येव देनेकी देतिया कर हो। राध्येयो भीत्रक करनाटकर पंतराके साथ दुख करके कि देव आग सर्म्यु परिक्र रोहर प्रीक्ष हम स्था अब प्रोताम अलगार्थ सम्बन्ध अध्यक्ष करना गया।

रापोत्री भोमके पात्रिय बाकर वन्त्रवं मिन्या वर्षामाय वर्ष विक्या रहा किनु मात्र हा भरा केवर नगराको भारहा वा 1 अव उपने भरूबव किया कि पात्रावरको नांत शक्त यो 1 स्थका निश्चय चा कि साह्य सरहारोको पेतायका स्वात्यकानक परस्य किया रूपन कर हो। विशास सनारा पहुँचनेवर बनहम्मी पीच एराजाका हेवर स्थल मंद्रिकर हो।

्रुपर वर्ष नारकरास्त्र मना दिव बगरामा या प्रमध । अहारश्चित विबद्ध काम गर्थ मिलने हे दिव राजाकर विचार प्रमध बाग अध्या नारूत गर्व प्रातिनाजके किंद्र कुलावा और कारण सक्का राज्य हाता !

वानिनावक १४व बुसावा आहे कारत मकर वरहर रूका । .१ - से २ करूर दूसर वर्ष रावाजीय उद्गीनास आक्रमण बाक एका है है नाम एका विका ।

संबत् १८०३ में दो बड़ी घटनायू हुईं। भारतवर्षेत्र अहनदगाह अवदाओंने विवासको मृत्यु पहिला आक्रमण किया और दक्षिएमें निवानुल्मुल्क्की सत्यु हुई ।

निझानकी मृत्युक्के उपरान्त इसके पुत्रोंने कराड़ा होनेसे दो पक्ष वन गये। वन लोगोंने इरिवर्षीय म्यानरियोंडो अस्ते काहेंने मिडा ठिया। एक वर्ष पद्चाव

राजा साहू नर गया । उसने शिवाजीसानीके पुत्रको अरना

राना नार्को एन दनकपुत्र बना लिया । देसवाने राजारामको गरीवर बिजा दिया । पेतवा सब बाताँका निर्जय करनेके किये पूना भा गया । उस सम-

पते मराज राज्यको राजधानी पूना समक्रमी चाहिये। आउ सम्ब्री निरिचत क्रिये गरे । रावोजी भासित्रेको बरारकी सनद दी गयी । मालवाका मान्त सिन्धिया और होलक्तमें विभक्त किया गया और पनारक्षेत्र धारका प्रान्त दिया गया ।

हैं इराबाइके युद्धमें पेगवाने निज्ञामके बढ़े पुत्र गालीवरीनका साथ दिया और सेना छेळर उसकी सहापतामें पहुंचा। उनकी श्रुपोस्पतिने राजारामकी हवा नाता ताराबाईने धुनाजी गापडवाडुके साथ विज्ञोह किया वाकि देववाड़े

नराठों बा राज्य है- हायसे दाखि छोन लें । इस्तर रेसनाओ इसके निसंबंधे लिये लीट विहरद भावा एता। अथर दक्षिण पहुंचनेपर सञायतवगद्दी सेवासे सुद

हुआ । क्रेंच अकुतर बूबीने मराझ सैनिकॉनर बन वे चन्द्रमहुछके समय पूर्वामें विमान थे आक्रमण कर दिया अतः उन्हें भागना पहा, परन्तु यहुत हानि न हुई। वब पह संमान हो रहा था तो संघोतीने गवालगढ़, नरनाला आदि अनेक दुर्गान्त अधिकार कर लिया, और गोदावरी और बैनगंताके बांच मुख्तींके विद्यालकर अपने थाने स्वारित कर दिये । इसी समय राइल्ले दिली दरवारसे राजा-

मिद्रोही हो गर्ये। यह भी मालाँकी वातिले ये। बलाँसहन्मद रोइस्टोंचा तिहोइ बहारका पुरु अकृतानने दुवहयुव बनाकर रोहछा नान

दिचा था। इतने मुरादाबादमें जासन मान्त करके घोरे घोरे एक स्वतन्त्र रियासत बना हो। उनके दोहरर बज़ोर मक्दरबंबने सिन्धिया वधा भरतपुरके राजा प्ररवनतको पर्पाप्त पारिवापिक देनेची प्रतिहा काक्र सहायता है दिने बुत्यमा । उनहाँ सहायताचे राहत्त्वे दवा दिने गये । वब होत्त्रकर और सिन्धिया इधर कार्यमान थे रेसवाने उन्हें सलारतवंगड़े विरुद्ध पुता थेवा कि बाव दिह्यांसे माजीवहीनको लेकर दक्षिण आर्चे । माजीवहीन अमीतक दिल्लीने या । मराहोंने राइजोंने पर बात रुपोंडा प्रविज्ञात विस्तारा अने देशके साले का दिया। वद्वार सङ्दरत्वीका अइनद्ताह अवदात्तीके त्राक्रमचंत्रे ब्यस्य पुनः विश्वी बाना पद्म । मानीव्हीन औरंगासद् भा पहुंचां। पेनवाठा बनते पड़े लामकी भासा थी ब्लिनु यह विष देक्त नारा गर्ना । सञ्जादतवनने परारहे तक्षित्रने विकास मराठीका क्ष्यु वर का हुन । अपने करके संधि कर हो। नराज सेनार्च अपने बान्तोंके स्तैष्ट गर्यो। हुन्ते बारत करण जार है । वर्ष संबद १८११ में बाजीसब सेवा हेडा छानाइड गया। जनस्त्र बानों वदा वन सन्तर । नगरोंने अपना कर पाणा किया, और बहुत सा धन एकत्र करके सीट आया। फिर ₹

वह सब्द.,१८१२ में गुजरात गया ओर अहमदाबाद मराठों हे हस्तगत हुआ। तत-रचात पेरावा भीर धुमाबीमें गुजरातकी आघी आघी आपका निर्णय किया गया। रधनाथराव राजवत रियासतींसे कर प्राप्त काता था।

, , दिछोर्ने गाज़ोबद्दीनका पुत्र मीरसहाबुद्दीन बछवान हो गया यद्दांतक कि बज़ोर सफ़दरखोका उत्तवनक जाना पद्मा। इन विवादोंने सिन्विया और होउकर मीर-शहावतीनके सहायक थे। वे दिलीके कार्योमें अधिक भाग खेते रहे।

' संवत् १८१३ में रचुनाथरावने सेना लेक्ट दिल्लीको ब्रोह और सदामिक्सर भावने दक्षिणको ओर प्रस्थान किया। मैपुरहे राजासे २६ लाल व्योकी प्रतिज्ञा की जिसमेंसे पांच छास दिया गया । नम्बीराबका अफमर हैदरअनी बड़ा चतुर था। उनके कमनवर होचे ६०वय चन्द्र कर दिवा गया। इधर देशवा चन्द्रहे अर्म ज़ोंके साय अनेक बातोंके निर्णयमें छगा रहा । रचुनाथराव डोटने समय इक रुपया न खाया जिलपर सदाशिवराव भाकते उससे कार्य वृद्धा । रधुनाधरावने वृत्त दिया-एआगे जब केर्ड काम आ पड़ेगा ते। तुम स्वय जाना ।" इस प्रकार परहार विवाद भारम्भ हो गया जिनसे सर्वसाधारणमें बडी अपक्रीते हुई।

ं अगले वर्ष देशका प्रवन्ध रधुनाथरावके अपूर्ण करके वह स्वयं क्षेत्रमें विकला।

उसके एक माझण प्रतिनिधिने अहमदनगरके सुसल्यान दुर्गाष्ट्रपकी कुछ रिश्नन वे कर दुर्ग से लिया, जिमनर सलावत जुग और उसके भार्र निज्ञाम अलोडी सेनायें मराठाँसे छड़नेडे लिये निकलीं। इधर उदगेरका यह

सदाशिवराव और पेशवा सेना लेकर आये । उदगेरके स्थानपर धार समाम हुआ ,जिसमें सुगुलसेनाकी बहुत हानि हुई । निज़ाम भली सचि करना चाहना या परन्तु सदाशिवने उसे आत्मसमपूर्ण करनेपर ज़ोर दिया । अन्तरे। निजान अलीने अपनी मेहर उसके पाम भेज दी, यह दशानके लिये, कि वह जी चाहे उससे खिखवा से । । सथिपप्रमे दौलताबाद, अमीरगढ तथा बोजापुरके केट मराडोंके मिल गये और अहमदनगरपर उनका अधिकार स्वीकार किया गया । इन प्रान्तींसे इर लासकी वार्थिक आप थी । इससे निज़ासका राज्य अव्यन्त परिमित हो गया, और मराठोंने दक्षिणके अधिकांत भागपर अधिकार कर लिया । मराठोंके लिये यह वह भानद्वा समय या परम्तु एक घटनासे ही उनका निवित्त भानव शोकमागरमें परिवर्तित है। गया ।

सवत् १८६१ में मीर शहाबुद्दीनने मुहम्मदशाहके स्थान आलमगीरकी सिहा-सनपर बिठापा, और युवराजको साथ छेकर मुख्यान और खबपुर (छाहीर) बादिन छेनेके लिये चला, जिसे अहमदत्ताह भव्दाली जीतकर भपने राज्यके अन्तर्गत कर गया था।

अहमदाह अव्हाली मीरमबुके। सुवेदार बना गया था । वह सीम ही मर गया परन्तु बसकी विश्वता जी सामन करती रही । मीर सहाबुरीनने उसकी कम्याके साथ विश्वह करके विवसाकी दिली भेज दिया, भीर अदीनावेगक। सुवेदार नियन कर दिया ।

श्वमदाग्रहने दिवांगर दुनः आक्रमण किया । मीर महायुरीनन अमाध्ये याचना की भीर गये अमा महान को गयो । भर्मदगढ़ हिंदा और सहुतको तूह कर अपने पुत्र नैसुरगावको गयाबको गामक भीर रिवांस नवाः

कर भनन पुत्र नेमुखाइका प्रवासक मासक भार । स्ट्राम नजा-प्रशासारका पुरीत्व सेहहारोजी मीरक्यारी निरूपत कर गया । मारु राहराजुरीन-भागनम् ने मार्गय सेहहारोजी उस प्रश्ने इरानी थाहा, क्योंकि कानुसाह

ामकी श्रेत या इस्तिन्वे मांत गहानुहानने रहुनापरावर्ध सहा-वरासे दिखारर अधिकार कर जिया । नवांबरोहहा होनक्सकी हुनासे अध्यक्त होत्त-करकी दिवासनमें पता गया । रहुनापराव कुछ आन्नाक दिहांसे रहा किर अहांना-पेनने उसे पताब सेनेक जिसे कुछ सेवा ।

हाहारके मराझ अञ्चलको अवदालीने मिन्धिया और होलकरको महायता पहुचनेक्षे हुवे हो पराजित कर लिया। अवदाली यमुना पार कर स्तर आया।

मिन्धिया और दुल्कर पीठे हट गये । सिन्धियाडी पराज्य हुई राजालका वर्षान्य जिसमें उसकी एक विदार्द सेना काम आयी। पेराजाकी यह मनाचार महान जन समय विदित हुआ यव निजास अलोके साथ सचिवन जिसा

वासुझ था। सद्दारियराव और देखाल पुत्र विद्यान राव बोल महत्त तुरावण, द्वानद्दम पद्दाविषण और इत्साद्दोन गो गारदों का लोत्याना, वो कि इक्षिप्रमें बढ़ा उपयोगी तिद्ध हुआ था, लेटर दिशों को ओर पर्ते। साने मराज मरद्दारों ने महाराष्ट्र ही राष्ट्रीय प्रवादि तीये एकत्र होने की आता दो। होल्कर, निन्ध्या, नापक्या, प्रवादि अविरिक्ष सान्द्रत रिपानतींने निज्ञ सेनाएँ भेजों। राज्य जुटकर सी निल्य गा। एक बार पुनः पानोनतीं भूमिरा आये हुमक-मानींने युद्ध करने के तिये एकत्र हुए। मद्दाविष्ठाव मामको सुम्पता और निर्मेश्व स्ताद्वित सामित्र हुए। मद्दाविष्ठाव मामको सुम्पता और निर्मेश्व स्ताद्वित स्व क्रम विगाद दिया। मुख्यमण तथा होल्करको सम्मति थी कि अववार्ष्ट्र बातक तथा अनुस्योगी तोत्याना इत्यादि सब कीसी या भरतपुर्दे हुगैमें गोड़ दिये जाय। सामी और जारोंको संसा मिल कर अनुसन्तीको सब मामको सन्द आदि नक्ष करण बारम्म कर हैं। इस मझर पीड़ा बहुंबा करके बसे होता हैं। सहाशित कर होजबर्स क्षमाब था, प्रता अनते नमझे सम्मतिकों और व्यान हो न दिया। प्रथम मौरवानेकी महायवामें दिशीं का कोट हिया। भारको रूपने देखी स्पन्नणा हुई कि सभे पिश्लास सबसी दिशों के सिहासनस्य स्थित दिया।

प्रमान निकास स्वाप्ताम दिल्लीक कोट दिया। आहार दूरा है इस सम्बाग हुई कि समें दिखाल राक्षी दिल्ली सिंद्वाम्बर किया दिवा यहान नदी बड़ी हुई थी आएर कुंड काल भामको दिल्लीमें रहना वहा। इस समय करवेशी आहरमका हुई। आहार हो करोड़ करवा निकास त्यास की लीए पूर्व-के भूरण प्रमार कर वैधने आहम किये और सिंद्वामन को सोड़ कर बेच दिया। इस सिंदीक कार्यर होलाइट और सुरसाल बहुत अलनाट पूरा। जार राज भानी नेज करूर पाता गया, सीड हो सारी सहाल सेवार सी तोर सर्था। कार्य केनले हिन्दे बड़ इस था, बहम इसाई अबहालीने नजीव रोबहार दारा गुजारहोस के भाव साव विकाल विवा। गुजारहोस्त सार्शन दिवार हो भावता था, वह उन्हें सब वर्णो-करें पुक्ता निवार होगा हरेगा सार्शन दिवार हो भावता था, वह उन्हें सब वर्णो-

ह नास स्थान बहुत हुए है।" स्वाधित काम हार्थों दे दिशाल सरका वज्ञ करोड आजन लगा और बहु सर गर्थ। स्वाधित काम हार्थोंने चाहुंग्र भा गया जीत नुहर्में जा पूरा, दिस सबक्रांच्या ने लगा। चहु चुना देख कर हाथ दर राज्यित हुई गया। स्मर्के

न्द्रता । यह द्वा देख कर शायक राम्विन हुई गया। स्पर्क वर १ दे पर ११ व वाय गायकशह गया। इस बकार मराठीने क्षेत्र श्रम्य कर दिया।

न्यानियानकानु गया। इत वकार महावान पुत्र स्वाप्त पुत्र स्वाप्त पुत्र स्वाप्त पुत्र स्वाप्त हैं न्यानियों ने मुक्ता स्वाप्त हैं हुए हाला। जो प्रकल्प ने या बाह है वाबीला है नगरसे होंडुन से इनका पढ़ाइ कर ताल बताया और पश्चिपों से कुछन कर स्वत्यानि

हन है होटे। जो जाग कर कालाए रहेन। लावपारके उनने प्राणुचन श्रीकार किया। जापना तो खान कार्य है एक सकतानी। कार्य आवश अल्वश वर्ष की संदेश जा कर सन्तर्म एक पार्टाम जार्यक तथा प्रकृतकार वा।

ना पुरासक कहा है वह नहरं तेतार हुए ता गई है जो दे दिना ना "ही जाता हुट मब है। २० जार्स जुल हा हा है। चौते की नहीं की छोट़ दिना ना "ही जाता हुट मब है। २० जार्स जुल हा हा है। चौते की नहीं और दिना मैं नहीं " मानक महानदूर्व देशा । कैश्वर्ता हुआ है। वह सुद्धि राज होता सब व । वयसके इनल भार हुआ है वह बाज ही यह सता ।

### सातवां प्रकरण ।

---

### ाधवरात वीश पेक्षता

मबन् १८१८ में भाषवराय १० वर्षकी शानुमें पीमा रेतावा बना। निजास धारीने नरात राज्यसे विश्वतीय पाधर मोबे हुए बाम्बाँडी पुत्रः नेवेड्य निश्चत किया । यह मेना लेकर महाराष्ट्रकर चत्र भावा । अब इना के सुनीय पर्वाचा तो राजोबाने उसको पत्र भेजने भारम्य क्रिने । भारित वह भाषा बान्त सेक्स बनाब हो। गया और और गता । जीरनेसर उसने

भवने भाई मधाबनवंगको केंद्र करके उसका बच बना दिया, और सार्व विजास दव स्था ।

इसके उत्तान्त्र नाथवताववे कुत्र भाषकार भावे हामने लेवे चाहे जिपतर रायोश तथा मनाराम बार अवन्तुष्ट हो गर्व और उन्होंने तावरण है हिंहे । माध्य-रायने अपने सामा स्थम्बद्धागढी दीवान और वालाबी बनाईनको मन्त्रो चन दिया। सबोबा मराव्य राज्यके दिवे रासकारत सर

नासका बीच भरने माथ जाना था। धाराँवर्ग के नासके तिचे महाभारतके अन्ते दुर्वोपन उत्तव होते यहे आहे हैं। आर्यवातिका जी रोत

माचीन कामते पाम भाता है यह यह है कि अपने भाइनीको बहुती देखकर देख करना ! देपका वित्र इतना बलवान है कि उसके नित्रे विवरों और पुरुगोंने अपने नियाँ, सम्बन्धियाँ, यहाँ तक कि अपनी जातिनावका वय का दिया। मराश इतिहासके एक एक पहरर देशकी हर्गान्ति आती है। राजरूत हतिहासमें सी धर राया जाता है और मिहय हतिहान भी हनने ग्रन्थ नहीं । मंपारको कियो जाति-में भी पह रोग हतना वहीं रास आशा । यो तो पारसारक देव स्पूनाधिक मावाने संबन्ने पारा जाता है किन्तु भारत रवेंसे यह जातीय रोग ही गया है। नहासात कारते क्रियोंने इन रोपकी एदिने सर्विक भाग विशा है। संगीताको स्त्री और देगराओं मानामें बड़ी राजु रा थी। आयों हे अन्ते ह गृहमें राजीवा और उसके भार को वियो विद्यान है। जोन कर महार है कि व्यवह यह बायका कम स्थित रहेका है

म्बन्बक्सवके दोवान वबनेसे सारीया बाउ गरा । उनने विकास अलीके त्रान बहुत कर महाबता है लिये मार्थना की । वहांसे सेना लेकर वह भता है है विका या । क्या मराडे भो उत्तर्ड साथ मिल गर्व । अहमदनगर

E & 293 और इनाई मध्य आधे मार्चवर माधवरावको सेनाको परावय दुई। विज्ञान अलो और बसासे जावीओ भारते सेना लिये भा रहे थे। माध्यसदने सामको बचानेका उत्तप नहीं सीचा कि वाचाको . 1446' 645 - 1

सिका की पान सिका के अपने के अपने के अपने का स्थान सिका की पान सिक

्रम समय भवार ययत् १८२० में रेशकाडे कर्यवरीमका वर्ष बाहाजी जना-प्रको दिया गया जो कि इतिहासमें नानाकप्रवरीमके नामसे सुग्रसिद् चका भाषा नाता करवरीस है। इस समय मसाहा साराज्ञ ध्याव करवाटकाई भीर था।

ती <sup>क</sup>र्रवर्शाः अपर मैशुरमें हैदरमको अपना बळ बदा रहा या । र िंक्स हैदरमळो मस्यन्त निर्धेन माठा विवाह्य युत्र था । इसका विकास वृत्र

हदरिक्षतः) इद्धारं अपने स्थानां स्थान स्थय छ । छया । मर्राक्षकः गउर स्थितिसे छाभ उद्यास्य उसने इदनारङमें विजय प्राप्त कर्या भारम्म कर दिया । माधवराव पेत्रावा स्थयं सेना क्षेत्रर उसके विवस गयाः और

भारतम कर दिया। माध्यान देशावा स्वयं देशा केन्द्र सम्के दिवह गया- स्वेर स्पन्ने बड़ी श्रीसासे हैंदर मधाको नीचा दिखाया। धारायरका दुने भी जीन किया। " इससे वर्षाके करातें सारा देश सम्बे भारतमारती था गया। इस विवयके करात्र, पंचाप कोर भाषा भीर स्थन सेन्द्राको बाग राधोगाको सीव थी। गरीवाके दुविन-पर हैदर सम्बोने संचित्रं किये जायेंगा की भीर सुराराण चौरपहुँकर समस्त्रं देश सीका दुन्या। हैदरस्कीने १६ गण्ड कराया देशकाओ देशको मिकान की।

भाषवरात महा भाने चात्राहा आहर तथा समान करता या, वर्षात नाकी माना रहे कहती यी कि गायेकको कारासम्मत्ते तथो । इसर गायेकको वर्षात्र्या भाने गरेले महा माववरात्रके विकड् वर्षा कहती रहती थी। साववरात्र अनी विलंकाको असीमाति करता था। सावेश्व निहम्म बीच अमात्री होनेको अनव्य महापक रना सज्जा था। इसलिये एक समुको निर्वेश करने वे लिये पहिले साधव-रावने निज्ञानसे निवता करके जानीवां मॉललेसे अपना देश गारिस लेना चारा। जब निज्ञान और मराठा सेनाने बराएएर शाकनय किया तो जानीजीने सब जिले होता दिये। जनका कुछ भाग निज्ञानको दिशा गया लाकि निवता स्पिर रहे। निज्ञान मराठाँको हैर्राअहोके विरुद्ध करके उसे दुनाना महाना था।

हैद्राभकोंके भनितिक रत समय अंभेज मी भरना बल बगुनेकी चिलामें थे। ब्लॉने मुहल बादगाहने कुछ उनसेप माग दानमें ले लिया और सहास

थे। उन्हाने नुएड पोदगाईने हुँड उत्तराप माग दानम व विषा आहे स्ट्रास कींसडने राजिन्हरोगर अधिकार वर विषा। निवासने उन्हें स्ट्रान नेक्ट--वेटि प्रवचना कि में स्वर्ध तहाँ तह कर सर्वोग, और समाये तहा

भेद्रव-विटान-नेथि घनशया विभी स्वयं तुम्हें नष्ट वर सार्चुना, और मराझें नथा हैदरअलोको तुमस्य भाकनय करनेके यिने उच्चेतिन कर्मेंगा।

सदान होंमदने मनमीन होतर हैर्सश्रीने नर्माण हता पास किन्तु हतने सह अस्पीइलि दे ही । किर उन्होंने निज़ानने निवत इसने हो बंदा की भीर प्राप्त कि हन हैर्स्सप्तीको दगने नमा नगर्जाका पर सेकनेने तुमाणे नामका करेंगे। निज़ान मनम हो गया, भीर नाम प्राप्त करान वार्षिक और कुछ सामित्र नर्मायको थिये उनने गया दिने भेत्रों होंकी दे दिरे। या नामकार के प्राप्त की प्राप्त की भी होंकी है हिरे। या नामकार की प्राप्त की प्राप्त

मस्तारत पुत्र सब्देशन पहिले नर सुझ था। ानका सैव मिहानकर दैश विन्तु पह भी सीम ही नर गया। इन यावक्री माता अहिला ि बार्गेंट सहिने गमापर सेवन्सकी हच्छाने विरुद्ध सामकी गाम अस्ते हायमें सी, और एक पड़े गोग्य मसाग्रादुकार्यो होठवरको अस्ता हमस्युव

बनाइर नेवारीत पना दिया। वन तब पह पावित रही उनने पीरवारासको सहस सारत विज्ञा। अहिस्साबाईस्य सापनस्थल साहमाने पहुत विस्तात है।

राप्रोधने पोहडके रामको प्रधान करना चाहा राज्यु किर नांन लाग कार्या केवर उसे प्रोड दिया ।

रायोग अन्तो खोडे ब्हरेन्स महाराष्ट्रका राख हो भागोंमें विभक्त जस्ता बाहुत था। माध्यसायने अन्ते चायाको मस्मातनेकी अस्तिन येहा बस्तेका निधय

हिया। उनने स्वयं मिलहर को नमन्याम कि में आपने १.८० वा देनाज राज्यमें दूर्व भाग देतेने किये वैचार कुं, और यदि भारनो अन्य १९८० व तने तो देनमें वहीं चार्ट वार्यर मान कर में और मुख्ते

जीवन स्पतित को । सर्वायने उत्तर दिसा, नहीं नहीं में कारी जाकर रहूंगाओर सम्बक्त कोई सम्मान रहा गा। नाध्यस्यने क्या पर स्वीतम उत्तर है। सर्वायने भ्रमस्वतर स्वादि अपने हुएँ नाध्यस्यके अर्थस्य कर दिने, और ब्ह्रा कि मैं देवल अपने तीनकों हे नेतनका तथा अपने कुटुमका डीमा प्राम्भ करना चाहवा हूं। सापचरावने पधीस लाम रूपमा तीन सामद्रे भीतर देनेशे प्रतिकाल की और गोदाचारिक तयर एक डायीर उपके कुटुमके किये निश्चित कर वी जिससे 13 लास रुपके वार्षिक बाय थी। यथिर उप मानव रागोपाने यह मन मान किया पणना वह किसी स्वत्यस्त्री प्रतीक्षार्य था।

जस समय सायपावकी सहायताई किये आहे और मुहम्मद घली एक ओर घीर निहास तथा हैदरफली दूसरी ओरसे दृश्युक थे। क्यार्ट कीसिजने मास्त्रको हुम सावश्ये पूर्वा भेजा कि वह माराज दृश्याई स्थाना साव्य्य प्रशास करके माराजिवी निज़ास आदिके गांव मिलनेसे शेक स्थे।

उस समय राधोबाने जानोजी शुमाजी गायकताह और होलकरके दीवान गगाथरकी महायतासे सेना एकव करके विद्योद किया। माधवराव सेना लेकर पहुंचा

भीर राजोचाओं केंद्र करके कूना से आवा भीर बाई महर्तीनें राणोबान निहोद रहकों के कांग रखा। अब उसे जातोबांके सम्माननेत विकास आवा, इस तिन्ते बतने निज़ास भीर देशकाड़ी के साथ राहपोग करना चादा जाकि वसदेशके अंग्रेज भयसे जानोबीके साथ व मिल्डें। निज़ास भीर जायस्वाकों सेमार्च सराहकों और चर्जी। जानोबीके इसर कराहा विभिन्न जुल आहम किया। माण्यस्य नागुद कुंचा। जानोबी इसर कराहा विकास जुल जा पहुंचा और हुस्ता नारास किया। आवेरी

हा भाई मोदाबी सब हे विरुद्ध विद्योद करने छगा। उसमे थपनीत होकर जानोजीने रेपायोद सपि कर छो, भीर वे दिन्ने पेताबाई। छोटा दिएे, और प्रतिवा को दि रेपायोडी सहामताई कियें में समेड समय एक देगा अर्पासन रहूँगा। पेताबाने दिवामी कियानके साथ रामध्यर गणेस, तुकामी होककर और महा-

काशी सिन्धियाको दिन्छीकी और भेजा और हैदर सर्वीकी और स्वयं ध्यान दिया । हैदरभूकीने कर देनेसे दनकार कर दिया था, इस छिये माधव-

हैदरभक्षीने कर देनेसे इनकार कर दिया था, इस छिवे माधव-हेदरभक्षीते गुद्धः रायने जाकर कई दुनी बिजिन किये । नन्दीगुछके छेनेसे इंग्ल

हूथर अहमद्वाह भवदाशीने शाहभाखनको सिहाननका स्वामी स्वीकार क्या । शाहभाजम उस समय अमेजीके साय युद्धने लगा हुआ था । युकारशैवा ते विभिन्न द्वारा भीत कारीब राज्या भीतक सामक बनाया साम र प्राप्तार पर एका बतारम भीत पूर्वराव्याच राम र वर्षाच कार्यत्र उपने माराभित्र पूर्ण क पा र बरायका भवाब भीत् कार्यिम भाग कर रमक यात्र का सम्बन्ध प्रियं एवं बहारको मार्गादर भीत्र अन्त्र कर हुभ्य भागों महो र

मनाम संतार्प सक्त १८६० में शिक्षं साध्यमं मध्य हुई। पंचलं मन्द्राने मूल स्थिममार्गेन क्ता शतः काम कर माण किया। सारणुरसे ट्रमण्यास्त्री सन्युक्ते कताल वसके हुमंत्री विवाद को साम प्रा

(mark क्षांच्या प्रस्तिवि अक्षापुरति ती क्षम गाल क्षमा साल विका । सतावर्दाच्या सम्बद्धे निक्षम् आति गुणु क्षाः। अपने वनता स्मित्र-

तके तिचे पत्र-कावदार दरवा भारत्व किया । वर्णार गाप वार अनुवार दहना केरा तहते थे परम्यु विधाओं कियन एमचे हाम धाहबा तमात अवने शावने लाग एर्ना था। बदाव रोहदा मराटी है किये यह लेख कर के बर गया। इनके श्यानदर लका दुव बाबता रंग नियव ही यया । मराधीने श्टेललध्वार श्राव्यमय नश्के वसरत हेत प्रान जिला। अप्रवाश्य हुनी काबे दावने आ गया। इसके प्रधार ने होता रहुचे और गुजारही पन माम करना भारस्य हो किएते भन्ने बोको सी भारते सम्बन्धने क्य जय प्रत्यन्न की गया ह बगात हैं।दिन साह-ताजमको भवने पान स्वने है जिने बहुन बुरेर देशो रही, किन्दु साह आजन दिलाओं कितनके बैन्सने थर अदिए हजा, खेर वनके मान हिन्तीमें व्यक्ति होस्त मनत् १०६० में निहालक्स विद्याल पता। नराडा रोग वर हिरूपों इंसानी ये भौर पाइताङ उनके दायोंने था। अब उन्होंने अस्तासाम बद्धा क्षेत्रा पाहा । महाद्वी सिन्धिया और सुगु र नेनारित नाज सो मेना देश्य होतानगढार यहें और ज़ानता सोझ मान्त वा तूम । सेहेर्जीने बबाब बनारको जात्राम बाल करना हेना स्वीकार बरके नराठो है विरुद्ध महावत्ताके बिवे विश्वता उल्लब था। माहा हेना हिन्दी गादिन भागनी। इस नदार वानालके समासके दत्त वर्ष अनुसार मराहा सेवाओंने चिर वहां प्रमुख प्राप्त करके दिस्तीयर भी भएना अधिकार कर दिया। किन्तु वर्ग समय

म प्रस्ता । द्वारा सामा सामार एक भीर पही भारी विश्वितायो । माप्यसास्य देहान हो स्वा। भारत ऐतिहालिकों संभव है कि इस प्रकार एद्द बढ़ यो कि बुधकों पैटी हुई वालाओंको जोवन दे रही भी वर्षेसे कर गर्थ। १९ मराम साम्य के विषे माप्यसावको सुर्युपानीयन के सुप्ते पड़ कर शनिकार करियू हुई । माप्यसाव भराम पेपायाओं सुर्वे पह कर वथा भाषरप्रसाव स्वक्ति था।

रह बहुवानोंने निर्धनी तथा बजहोतों हो सर्देश रहा करता था। स्वरूर उसकी सम-शृष्टि थी। उसने महाराष्ट्रने बेगार सबैधा परद कर हो थी, और स्वरूर सहकात्रका जब एक समय उसे गुणवर्षी हारा विदित तुना कि मेरो था ग्र-का उस्कान किया गया है तो जनने कहा कहीर दणक्रिया। बहु प्रदर्शकी अपूनरों हो जुनासे जवाता था। और एउस स्वरूप

उनके राम आहर शिकायन कर मक्ता था।

्रव्यकी वार्षिक भाग दस करोड़ रुपया था। पापिकवाओं में पढेळ तथा सूचेत्रार रण्ड देवे थे। डीवालीमें पंचायतीं द्वारा निर्णय होता था।

तमाल पार्तीमें तामताश्त्री उपकी महायता करता था। रानजालती नहा-राष्ट्रमें बढ़ा मत्र, शुद्रमति और प्रतिष्ठित क्षाति हुआ है। वह लगायपीया वा और असके रिगेष कभी यह सहराष्ट्रमें प्रसाद माने काते हैं। वह रामगास्त्री साध्याजने अधिकार अपने हाथमें किये तामतास्त्रीने नसे पर्य

रामसास्त्री माधवातने अधिकार अपने हापसी छित्रे रामसास्त्रीने वेस स्वर्ध तथा न्यायकी रिवास देनेमें बड़ा परिश्वन किया । इसके सम्बन्धने एक बड़ी मनोरत्वक कथा बतायी जाती है। एक समय कुळ मनुवर्धने सामने माध-व रावको योगान्यास करनेकी बड़ी खालता तराब हुई। सास्त्रीजीने नगनुवक देखना-को रोकना विश्वन न समक्ता । एक दिन जब बहु जमके पास गये सो माध्याय समाधि लगाये थेडा था। सास्त्रीयो कीर गये। दूसरे दिन क्योंने बनारस जाकर सक्तेक दिवाद पत्रह किया। देशानी कारण इस कीर साथ ही कहा नी योगी

निमान था अठव्य मिल न सका। योग करना अत्यन्न पश्चित्र काम है। सारशै जीने उगर दिया यह मर्यधा सस्य है। योग ब्राह्मणंक्ष भये हैं परन्तु किर राज-गट स्थान दिना चारिया है कर दाज-गट स्थान दिना चारिया है का राधका कार्य आहम दिना है। तो प्रवाह मुनक प्यान प्रवन कर्य है नहीं तो राजपरि छोड़ कर उसी ओर लग वाणे। माधवरायने अनना रोप स्वीकार कर लिया और माधवरायने अनना रोप स्वीकार कर लिया और माधवरायने अनना रोप स्वीकार कर लिया और माधवरायने अस्ता पर्य हैं। तथा स्वीकार कर लिया और माधवरायने स्वाहण हों स्वीकार कर लिया करने हैं लिये हैं राखी स्वीकार स्वीकार वर्ष कर रहा था। माधवरायन अमी अस्त्वधा महिता स्वीकार स्वीकार वर्ष कर रहा था। माधवरायन अमी अस्त्वधा माधवरायन स्वीकार स्व

रहा था। मात्रवराव अभी अस्वस्थ या कि रायोगोने स्वयं वेशवा बननेके किये हैं दूरशब्दी तथा निज़ास अठीके साथ पत्रस्थवहार करना आरम्म किया। यह रावोशका पत्र-

रावीशका पत्र- पञ्चस्पवहार प्रकट हो गया । इस्तर कई मनुष्य जो उसम साम्मरूठ म्यरहार थे केंद्र किये गये । राघोषापर अधिक कठोरता की जाती, परन्तु माध्यसायने दुद्धिमत्तासे अथवा मूर्खनासे देख खिया कि राघो-

बाके विना पीछे निनांह किन था। उसने राघोबाको पास पुरा कर अपने भाई नारा-पण सम्बे साथ सन्धि काराये और एक प्रकारते दोनोंको समस्याद कि सराव-रायको एका तथा बनने छानको हथिने रेस कर दोनों परसर एकता और मैं मझ बराँच करें। इसने राघोबाई निय सुरासास थाउको पुजाकर दौषान बना दिया। सारासम्बर्धी बातों नाताइक्ष्मवीस और सुद्रसम्बर्धी कार्यों सुराय क्ष्मवीस बनके माथे निर्वत पुरा अपने भाईका हाथ अपने पाया सांबाक हाथां देवर माधवारा वो स्टे

## व्याठवाँ प्रकरण ।

#### +)360 1000 to

## मैसूर राज्यका संन्तिप्त आगम्भिक दृत्तान्त ।

सबन् १५८१ में कामरावने जो कि वादव राजदूत जातिसे था और हाधावामें शासन करता या, हाधावासे अपनी राजधानी मैनूरमें परिवर्तित कर सी । विजय नगरके नास पर मैनूरका परु चुने समा ।

संबत् १६२८ में यहाँके राजा होरा कामराजने सिरिनाण्डमको विजित किया। संबत् १६९५ में नैत्रुरका मयमे श्रीतद्र राजा कान्तिदेव राजासिहासनपुर वैद्या। उत्तके गुण अभी तक भाट कोंग गाने हैं और उसके

यदा । उसके शुर्थ जना तक नाट काम गान इ जार उसके राज चानित्रेद विषयमें सैझामें सर्व साधारच मनुष्योंमें कथायें फैली हुई हैं। उसकी राषाय-सच्या मैनुरके प्रासाहोंमें पायी वाती है।

इमका उत्तराधिकारो दूध देवराव हुका जिसके समयमें सैवर एक राज्य वन गवा। इसके राज्य-कालमें मैक्टने जियनापत्तीसे कर लेना भररम्म किया। उसने मदीरावर आक्रमण किया और मराजींको एक पड़े युद्में पराजिन किया।

उसके पश्चात् चकदेव राजके द्वत औरंगजेयके पास संवत् १०५० में गये। बीरंगचेदने उनका स्वारत किया, और उनसे मिल कर भानन्द मकट किया, और राजाको दंत निहासन पर बैटनेका अधिकार दिया । चक्रदेवकी सन्तान अत्यन्त निर्बंख तथा भयोग्य निरुक्षी। उसके पीत्र दुधकिशनराजके कालमें मराठीने संबद् 1041 में नवाब करनोल और नवाब करापांडे माथ मिलकर मैसरपर आक्रमण किया. और इसे रूपया देवर उन्हें पीछे हटना पढ़ा । दो वर्ष उपरान्त मराठोंने पुनः भाळमण किया और बहत मा धन प्राप्त किया। जब राजा दिन प्रतिदिन निर्यल होते गये तो राज्य नंबोइलके हाथ चला गमा। मंत्री दलगाई उद्दराने थे, और रावहलकी एक शासा-से थे। सबर १०९३ में देवराज मजी बड़ा शूरवीर तथा योग्य ध्वक्ति या। उसने कर-नाटकके दोल्त अली नवायको पराजित किया । देवराजने जीवनके धन्तिन दिनोंसे सारे अधिकार अपने भाई तनजोराजके अर्पन कर दिये । जब करनाटकमें अंग्रेजों तथा कान्मीसियोंका युद्ध हो रहा या तो चैहर मेना भी उसमें भाग हेनी रही। बद तन-वीराज देवनालीयर आक्रमण कर रहा था तो उसकी सेनाम एक सैनिक हैउरजली भरती हुआ और उनने पूँचा उदाय बनाया कि जिनमें ननजी उस आक्रमणूमें सकत हमा । हैरहभतीते वह इतना प्याव दुआ कि उसे थोड़ीयां संनाका स्वासी बना कर एक इगमे अधनर निजित कर दिया ।

हेररभलोका दिना फलर सुहम्मद मोराके नवाबक राम नायकथा । हेरर अन्तर सात वर्षका था कि बसका दिना मर गया । वह निम्मग दृत्ना न जानना था । -----युवायस्था वपने आधेर आदि करनेमें ध्यांत कर दी। उसके कुछ काल यक्षाद् वह

संगामें भागी हुआ। सवत् १८०४ में हैत्रमली फाम्पीवियोजी महायतावे विजनादलीमें अर्थ जीक

विरुद्ध छड़ता रहा । वसके दूसरे वर्ष वह दश्रीगुणका तुर्गाध्यक्ष बतावा गया । उसी समयसे वह अपनी पृद्धि श्याय मांचने लगा । उसने अपना एक ब्राह्मण प्रतिनिधि

सार्व्हराव मैहुर दरवारमें निश्चित कर दिया हो। उसे सब बार्नोमे हुच्छित करता था । संवत् १८१५ में देवराज मर गया और मैनुरको सेवाने वेदनके किये विवत् १८१५ में देवराज मर गया और मैनुरको सेवाने वेदनके किये विद्रोह कर दिया । हेदरअधी जम समय मैनुर पर्दुचा और उसने विद्रोहको साल

किया । इससे उसका बल भीर भी यह गया । उसने अपने अपने प्रकासना मिर्दि-गपट्टममें राह दी, और जब मराडोंने उसपर आक्रमण किया तो उसने उनकी पराजित किया । इसकी प्रतिष्ठा अब बहुत अधिक हो गयी । अब वह अपने महायक नम्प्रीराजके विरुद्ध हो गया । उसे इटा कर आण्डेराजको शीवान बना दिया । श्वाण्डेराजने राजके साथ मिळ कर हेदर अलोके विषद विद्रोह किया। उसमें हैदर अलीने बड़ी नियु-णतासे उन्हें पराजित किया और स्वय मैग्नरपर अधिकार कर लिया और राजाकी बेतन देकर अध्यक्षतामें रख लिया । वास्त्रविक शामकको अपने हाथम करपुनानी बना कर रखनेकी मीति उस समय भारतवर्षने साधारण हो गयी थी । अझे जाने भी हमी भीतिको भपने लाभके लिये युद्ध किया ।

# चतुर्थ खग्ड।

सिक्ख राज्यकी उनति।



### पहिला प्रकरण ।

### सिबल सम्बदायकी स्थापना ।

वर मुगल-साधायको भवनति भारम्भ हुई तो न केरल मराहा तथा मिस्त-राध्य सड़े हो गये बल्कि आर्यावर्वके अन्दर और कई रास्य करनेवाले वृद्धा उत्पन्न

हों गये। उनमेंने निवान, यद्वीर अवर्थ और पंगर्सके सुवेदार स्वांत सन्योद्या जो मुतालांकी ओरसे शासक ये दिछीको अग्राफ देगकर स्वतंत्र हो आर्थिमांव गये। उनके अविरिक्त इस समय कई ऐसे बदुर ग्रस्थीर निकले जिन्होंने समय साकर अपना अपना साथ स्थापिन कर

निया। हैदराजर्टी और बुझानिय यह दो वह उद्दाहरण है। युझानियको स्थापित की दुई बाद रियानत भरतपुरमें बड़ी प्रक्रियाओं थो। लेकिन इन योर-पुरुषोक्ष प्रदेश महास्वका आनन्द स्टानेके सियाय और कुछ न था। ये देशगत विचारोंके परिचारक न थे।

केंबड मराझ राज्य और सिन्स राज्य ही लोगोंके मनोगत भावों और विचारों-

के परियान थे। इन दोनों राज्यों हे मुख उस नये पानिक जीवनमें पाये जाते हैं जो उस समय भारतवर्षों स्वज स्वरूप दिख्यायों देता है। उन्होंने नुगुर्जों हो निर्पलवासे लाम हो नहीं उदाया किन्तु उनकों भीन करने हा तथा भी अपने करर लिया। इसी कारय हमने मराहा-राव्यकों उपविक्रे उपरान्त सिक्त-राज्यकों उपविद्या हुकान्त लियना अपित समक्ता है। इस सिक्त-राज्यकों आर्यजाविक जीवनका पुनस्त्यान समक्ते हैं। इस पह यात एक पमत्यानसंका नहीं तथीत होती हिश्र अध्यम्पाँका वह प्रयप्त प्रवाद जो आत से वर्ष पर्यन्त प्रिवतों स्थात भारतवर्षों अपता रहा सिक्तिकों करते ने उटल यह प्रवाद करते हैं उत्तर होती होती हिश्र अपता रहा सिक्तिके स्वरोत ने उटल यह प्रवाद करते हैं उत्तर स्थान अपने स्थान उटली दिशाम यहने लगा। स्था जाया करते असक्त आक्रमपाके अनन्तर प्रथम यार सिक्त-सेनाने ने केन्न ये साह भी सीमानकों विजित कर प्रवादमें मिलाया परन्त अपने सम्बक्ते कृत्यु उत्तर सुन्त तक करते हो चेर से सीमानकों विजित कर प्रवादमें मिलाया परन्त अपने सम्बक्ते कृत्यु उत्तर सुन्त तक करते हो चेर सीमानकों विजित कर प्रवादमें मिलाया परन्त अपने सम्बक्त के व्यवस्थान हो विज्ञ कर प्रवाद वैद्यालया हो नाम अपने हे क्रिये मुन्त सक

यह विचार करना भी ठीक नहीं कि सिस्स-राज्यका शासन केनल एक पानिक सम्प्रदापके लोगोंपर था । महाराजा रचजीवसिंहके पड़े यहे सेनागति तथा सन्दर्श निक्र निज्ञ वर्णीके आर्य थे जिन्होंने पड़े स्थाग तथा पराज्यते जिस्स राज्यको सुम्मवस्थित किया।

प्रतीत होता है उसी पुडार हरिनिहरू नाम गुजुनीम पहान पाउड़ाँकी नगनीत

करनेके लिये प्रयुक्त होना है।

हम नवे पहनते कि निस्त् हिन्दू (आयं ) हैं या नहीं हतारा हुत नन्यत्व नहीं. परन्तु इतना कह रेना आवश्यक है कि यह महत एउं हो ह स्वास्त्र नहींना वे अपने साधियों के लेकर जहांगी है के जिस्से साथ कारमीर तक गरे।

गृढ हरणीयन है स्वता स्वामा नाया कुछ अपने के आरोड़ कारण जहांगीर कामन्य निष्णा आरोड़ स्वता स्वामा नाया कुछ अपने के आरोड़ कारण जहांगीर कामन्य निष्णा। साथा करणा आराम कर दिया। पुरक्षे सहायों साथा स्वामा और उन्हें प्रशास करणा आराम कर दिया। पुरक्षे सहायों साथा स्वामा और उन्हें प्रशास के वा आराम कर दिया। पुरक्षे सहायों किया साथा करणा को से उन्हें साथा है। असरावे को उन्हें साथा के साथा है। असरावे को उन्हें साथा वह या प्रशास के साथा है। असरावे के साथा किया। मुख्य को असराव किया। गृढ हरणों मिन्दने के साथा है आता का असराव का आराम किया। पाइप किया किया का साथा है। असरावे का साथा है। असराव है। असरावे का साथा है। असरावे का

गुरु हर्गोजिन्द्र अब बिटिका ने वर्गोमें अपना समय ब्यानीत करने छने। जब खोटे जो नमावने गुढ़े के हुंदा आहें पेन्द्रेगोड़ी बद्दात छोड़े टिक्से नेजा। गृह हर-मोनिक्द्रते अपने हर्गामे वस्ता मध्य किया। जब एक मीत मुक्ताना करनार केंद्रर बड़ा दो गुढ़ने अपनी राज करते जगरर चार किया और कहा कि 'क्षा करार करणार-का बयोग किया जाता है।' बह सीमक गणजाय हो गुढ़ हर्गामिन्द्रने बागाँगी गिर क्या।

गुरु हर्गाविन्दने अपने तिरुपीं हे हर्गीमें अनुभूत प्रेम तथा नागडा आह प्रमुख कर दिवा था। यस मक्त १००६में गुरु हर्गागित्रका देशना ही गया गी एक राजुन तिथ्य जनती विनायर पर गया और अगिनों आसीधन होगा हुआ अने गुरुके पार्टीमें जा निका। एक बादने भी ऐता ही दिवा, और क्रिनेड तिथ्य मस्पीधन होनेका क्षेत्रस से पर गुरु हरायने उनको रोक थिया।

हरागीयन्त्रके पुत्रको संस्तु हो सभी धी हम लिए उनके भीत्र हरारेच ग्रहीश हैंदे। गृह अर्थु नने चन एकत्र करान भारतन दिया था। गृह हरागारिक्तरे उनके सांधा-मिक-सांकि उत्तव कर सी। पूत्र मकार सिनाय भारति हमानुष्ये पुत्र हरागव साम्बोनिक-सांधिकी ग्रहितिन हो ग्रहे। गृह हरागवने नागानि-

कोन्सी उस समय सहापनाधी जब यह भीनानेबंड माध नुवस्ति हरा बार भीर कोई को रहता उसके समयमें नहीं हुई। नुव हरायने जेस भीर बच्चताम भाने भानी बीसाया । सबन् १०१८ में तसस देशन्त हो गया। गुरु हस्तापके दो पुत्र येनामराच और हरकियन । हरिकानको अवस्था मात वर्षको यो । हस्तापने हरिकानको उत्तरिकारो जुना। परंतु दोनों भाइगाँके जिये दो पद्म हो गये। औरंगज़ैय न्यापाध्यक्ष पुत्र हरिकान यानाम गया। उत्तने हरिकानको पोग्यतासे प्रत्तव होकर उन्हें गुरु अंगीकार किया। असी ये दिश्वीन हो ये कि गीतकासे पीट्रित होकर संपन्न १३२१में मर गये। युक्त हरिकानने मस्ते समय कहा कि मेरा उत्तर्व शेकर संपन्न उत्तरे समीन दुक्ता मानने रहता है। पद्मार पुरु हरगोविन्द्रके

सुद्रव तेत्रवहाइरने पटनेमें चिरकाल रहनेके उत्तान्त लौटकर बास किया था। धव गुरु तेगुनहाद्द्रने गदीको सुतोतित किया । रामरायके विद्रोहसे उन्हें रिहोमें अस्पित होना पडा। औरंगडेव व्हें बढ़ी समस्वत्र दवाना चाहता या किन्तु बयपुरके राजा बयसिंहने औरंगदेवको समकाया कि वे सापुराति स्विद्ध है। कुछ समयके लिये नेगुवहादुर वर्षासहके माथ बंगदेश तथा जानामको गये। वहाँ उन्होंने कामत्व्यके राजाको अरना दिल्य बनाया। पंजाब लौटनेपर वे तिस्त्रोंकी अवस्थाके अनुसार अपने धर्मनेकारमें प्रभूत हो गये। पर रामराथ औरंगद्वेपसे पड़ी कहता रहा कि वे अपने दिला इरगोविन्द्रश अनुकरण करके राजनीतिक बलको स्थारना करनेमें हमें हुए हैं। पहां तक तो सन्य है कि पंजायमें इस मनय गुरुको आयों हा रफ़ब ममन्त्रे में । बहा बाता है कि बाइमीरवे प्राह्मण गुरुवे पान भावे और प्रार्थना-को कि आर पेमेंकी रक्षा करें। युरु तेतुम्हादुर अपने 'पुत्र गोदिन्दको अपना उचराधिकारी बनाकर पांच मौ साधियों हे साथ दिलीको और चल पड़े । उधर भौरंग-वेंबने उनको पकदनेकी आजा दे दो थी। वब आगराके समीद गुरु वेगुबहाहर हैद हिरे गये तो केवल एक शिष्य मोर्तादान उनके साथ था। बौरंगवेबने अपने कार्वाको बनके तास मेजकर उनको धनने पर्ममें लानेका पत्न किया पतन्तु अमच्छ हुना। आसिर मदद १७३१में मोलोदासको आरंसे विरत्य दिना और पुरु वेग्प्यादुरका वय करा दिया। गुरु वेग्प्यादुरके दो मिनक जो दिवा दुव ये किमी प्रकार दिवी कोडसे अरने पुरुष भाव निवास टावेके टिपे गये। दिनाने अरना ग्रहीर आप बाटहर गुरुके वरोरडे स्थाननर रख दिया कि राजुओंडो मोत्र पता न ठरा मड़े, पुत्र अपने गुरडे पवित्र प्रारोहडो किन नाइस और बीरतासे निडाटडर ठावा, यह एक अत्सन्त विरुक्त तथा इत्याह दिखानेवानो स्था है।

निष्टुत्सका अन्य तो अबहुत हो, इसके साथ आवीवनेका साथ साववार्क हायने होना पाहिचे। यह किया जानि या देशके निर्देश परिक यह सावदायिक हो गर्मा: इसमें निवस्त्रोंका दोरा न था। उस काउके स्रोम इतना ही समकते थे। राज्यन साज्यारीका साव्य पाहने थे, मराठे सराठींका, मिक्स सिक्सीका और शुन्यसमान सुसस्मानीका।

"पोन्ज" प्रान्नका रहने वाटर तारावण दास नामक एक स्वरिष्ट था। उने आगेटका बड़ा शीक था इसल्यि अनुमानसे कहा जा मकता है कि वह क्षत्रिय रहा होगा। एक दिन आगोर करके वह एक हरियो लागा। जब उनका वर्र

बन्दानार कीन था" फाड़ा तो उसमेंसे एक बचा निकला । उसके द्वर्यमें द्वारा सचार हो गया । उसने न केवल आखेड करता छोड़ दिया किन्तु

भारत्या हो गया । उसने न कवल आवह करता छोत्र विश्व न ना स्थाद हो गया । असने नाम स्थाद हो गया । स्थाद वह स्थाद विश्व कर स्थाद कर साथ देशमा देशमा नाम स्थाद प्रकार प्रकार स्थाद कर साथ देशमा देशमा विश्व कर स्थाद कर साथ देशमा देशमा है उसने अस वसों कर रखें हैं और वह बड़ी शक्ति होता सिद्ध हैं।

गुरु गोरिज्यसिंह अपने -पारों पुत्रों तथा अपने समस्त सिक्वों हे समाप्त हो जाने पर निरास होकर दक्षिपाकी और चले गये । वे लक्ष्मण वैरागीसे जाकर मिले । वह उनके आनेपर योजदासे हाथ बोपकर करत हो गया और बोजा

बहु उनके आनंतर प्रावद्यास होच वायका लड़ा हा गया जार नाम "मैं आपटा नन्दांश हूं। इससे "बन्दां" नाम प्रमित हुआ। गुरु गोविन्द्रमिहने बसे धर्म संघा जातिकी रक्षा करनेके लिए

पुर गायदान्यत् रस पंत्र पंत्र ताला (वा व्यवस्था विकास) वा विकास (वा विकास) त्या भात ती स्वासी हिया। स्वतं ने भात ती स्विद्धां हुये विजित वरहे वहाँ सातव्य ग्रावे हिया। स्वतं भाते ती स्वर्धां हुये विजित वरहे वहाँ सातव्य स्वाप्त वय हिया और तामूर्ण तैनाको कार सात्रा। वर्षां क्या हुँ। उनने सात्रामंत्र के कु तुर्गतं अभिकास का विका । जब बाहुत्साह्य वा वृत्व ती सात्रा ति नवतं कु तुर्गतं सात्रा व्यवस्था। वह वा व्यवस्था। वह वा व्यवस्था। वह वा व्यवस्था। वह ती वा व्यवस्था वा व्यवस्था। वह ती वा व्यवस्था व्यवस्था वा व्यवस्था। वह वह वो व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था वा व्यवस्था वा व्यवस्था वा व्यवस्था व्यवस्था विकास व्यवस्था व्यवस्था विकास व्यवस्था विकास व्यवस्था विकास व्यवस्था विकास व्यवस्था विकास विकास व्यवस्था विकास वित

कन्दाडी मफळताडा रहस्य यह या कि मुगलमान संनाभीमें भी यह बान कैठ समी कि कम्दा बड़ा निद्द बुका है। उसके भूत स्पक्ते सदुका कप कर देते हैं। उस एक अवसर जो उसके साथ युद्ध करने गया उसके मोरका निशाना

एक अफ्रार में त्यां के साथ पुद करने गया उपके मोरका नियाना बन्दाका मण्डनकाठा कहा को कोई भीर अफ्रास्ट उसके सामने व नामा था। बन्दा राज्य अपनी सेना किये दूषर उपर किरता था और देशरर विजय प्राप्त करमा एण सुम्यतानार्विको स्टब्स था।

कराने अपनी मण्डमा देगकर रेकिन समझ कि अपने कामार राजनीतिक रम पहार्ते । उसने मांसामिक शहर ''बाद गुरुको कुनद'' को ''प्रय अमें' से परिशक्त कर दिया । इससे नमा एक दो और बाजोंने मिक्क सनामें कुठ

स्मान्त्र अद्यास्त्र **देश** गयो ।

the same seasons federally forest and durant and the grad to । क् रा विद्यात्या दुष्ये क्याँ दूष्या दूष्यात विद्यापारी विद्यापारी क्राप्त क्राप्ता सुर्वे । कार्याप्यपुर्वे प्रदेशक प्राप्त स्थान क्षेत्रक प्रवास प्रकार प्रदेशक है दे होते । जिल्लाक सम्बन्धान एक प्रवास क्षेत्रक क्षेत्र अध्यार्थ ने नारताचा कि अवदर्श शह अववश काहरण हैं, गुल गरका शाना आही है। विकास न und die merbent abutert mit ihme gen telle gegenere fin tilm nicht mit bei betreiche berich काल का अन्यत बहुत के बीज पीक्षण करा मार्गिमार्ग्यातालय करते, बीज के उन्हों के र तरहें पहरें। अप हैं केले किला बाल हारे हैं राज्यांकर एक पीछ एक कान्य र . रिजल संद्राच अंक्टर कार्ट्रास्पक करेंद्राचेन्द्र अन्याची किराओं वह प्रश्ने कई गील सहिता है करात netter einer inne gut erte die eine wurde nerm mit find bem bill fin bei be feine हरदर को बीर ह्यान शारतह । इ. बहुदर मानिक समय निर्देशक शुक्ता । बन्ता प्र built an eit bat fa ter fie felen bil mit beit mit bie bit in auf in auch mit e एक कर्रा कहेत है है । यू कार्या कारणी पहेंच्या विश्व कर नहें है के मार्चित है है और सूच हत्यह कर तक रेरकार संदूष्ण हर । अंदर कर राजिय रक्ष के बावह ज Le milite mierie funt bei einebeitet beiteb in beitage eine हेर्द्रक संबद्धक विरुद्ध राष्ट्रकड़ीर के अल्ल रहें हैं। यह उसे खेरा को छात्र है है eratione access from the entire through the transfer of the throng the entire through the entire transfer of the e हादी स्टान देशको एक पर्य प्रतिष्ठ पर राजी । एक बन्दरक प्रति हा हार recommendation of the second section of the second section of the second while altered of anyonish addanat a thind a more night against ad ers though with with the mental and nich every that they west trust and not a lead to the western well and benefit with the grant will be निवार पर जार दुवर बराव ह्यान कराव है। उरवाह तर - १९७७ दुं अहेन बन्दीय अस्टार्क दुवह विवे पर देवह करान - १९७७ दुं अहेन बन्दीय अस्टार्क मार्ट्यक न कर बीर जनका जो सन्द न्यान स्थान दिवस

mat e bem abmit be el fagent fragen er fatt, befabt unt meine fage न यह र तक्षा कारण प्रत्य देश राजे एवं दिया । जा चे हैं किया विकास दिव कड़ असाका जब बार्य कर साथा। बहुत कार रहेर बहुत व बाय कड़राइट बाबीब र्तान्त शहर जाना श्रीपत सनका । श्रेष की बच के दवतीन नात शहर ।

बन्दाको समाधिको विकासीका जा राजापत को ग्राम । अस्य वर्षकर्वन freit fat ift i diffemen manne nat freis ्या विश्वास । इस्ताया इब अमें, बर्न्होब विस्त हुई सार प्रदे अपना स्टाउ ्रेका के केरेला चारका किया । 'सुन र लेक्कार बंद्ध कार हा सदर । प्रजानन स उसले भन्ता राज्य स्थापन कर १ १ वह ।

का से बिन का देखार नहां कि महत्यान नह मध्य त्यावर बीर गयुंकी संवृद्धीया

अपने राज्यमें मिला लिया और मीरमनुको अपनी औरसे शायक रहने दिया। उस समय साठमाने फिर ठकर अग्रनमर और पर्वेतंत्र मध्यकी यान अपने अधिकासी कर ठिया। अदीनारेन उनके विरुद्ध सेना डेकर घटना और दिवालीके दिन उन्हें पराजिन किया। अदीना नेग उनसे मित्रता सन्ता वाह्य

था अतप्त उसने नाममात्रका कर छेकर उन्हें छोड़ दिया पुरिक उनके एक नेता जसरा सिंह तरसानको और सिक्खांसहित अपनी सेनामें छे छिया ।

जब भीर सहाबुदोनने भीर सनुही कम्बासे विवाह करके पंजाब से छिया ती रमने अदीना चेनको सासक निक्षित किया। सबद १८३२में अहमदताहने किर

आक्रमण किया । यह अपने पुत्र तैमुरको शासक बनाकर छोड़ लाहीरपर निनर्तो गया । तैसूरने प्रथम कार्य यह किया कि जस्मानिह कलालके विरुद्ध, जिसने रामरोनी कोटपर पुनः अपना ज्ञामन स्थापित का का क्रकीशार

िष्या था, सेना भेत्री और तथ तुनी स्था प्राप्त नष्ट कर दिरे। द्विपा था, सेना भेत्री और तथ तुनी स्था प्राप्त नष्ट कर दिरे। इमपर ममस्त दिवाओंसे सिस्स एकड हुए। हवाईरा उनसे भर गया। तैसूर दुर्गावत होकर छाड़ीर छोड़कर चनावकी और पटा गया। जस्यामिदने छाड़ीरार अधिकार करके अपने नामकी मुद्रा प्रचलित की । मुद्रापर यह वाश्य लिखा गया "खालमा-

की छुपासे जस्यानिह कलालने अहमदका देन जीतकर हुने प्रचलित किया।" तीन वर्षके प्रधान जब अदीना चैगने राघोषाको अपनी महाबताके लिये बुलावा तो भिक्य छाहीर छोड़कर भाग गये । अहमदताह फिर आया और उसने सराठाकी

पानीपवर्क मैदानमें पराजित किया । अहमदताहरू छोट जानेपर सिश्ल नेताभीने भिन्न भिन्न स्थानोंमें दुर्ग बनाना आरम्भ किया । चहनसहने पुरु दुर्ग गुजरांनाळाने धनाया । जब बुरानीका सुबेदार उसमे युद्ध करनेको आया हो सिश्त समल दिलाओंसे एकप्र हो गये। उन्होंने उसे भगा दिया। उसका सब सामान सूट लिया। उपन का नका अवाग कर भगा क्या अपना स्वया अभाव स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया अर्थ इसी वर्षे सब सिस्स असृतसरमे युक्त द्वुष १ वर्ग्होंने मालेरकंटलाको जीत हिला, भीर जिम्हणालास स्वया स्व

किर आया है। किया। इस पुरस्कान्यर कार्यास्थान कर्यात्र है। किर आया भ लविवासाठा युद्र

द्वाह आवार्यसहरी वीरतास हनना प्रत्य हुआ है अपने वसे परिवाजका राज बन हिंचा। डीटने समय ज्याने एक आये काव्यीसकड़ों खाहीरवा सामक विशुक्त किया, किया वर्तने समय क्याने एक आये काव्यीसकड़ों खाहीरवा सामक विशुक्त किया। किया वार्त जाने क्यानसहस्र समिद्रा सिराता सथा। तालावसे मीओं को वय किया। मयजिद्दों हे शिलरपर विक्सों हे शिर स्कृत, और उन हे रक्तवे मयजिद्दों हो प्रविद्व हिता।

हम ब्रूरतासे रिक्स होत अधिक शोर तक एक समावहाल सम्बन्धा हम ब्रूरतासे रिक्स होत अधिक शोरिक हुए। समझ प्रवासी एक सीने तश्र्वीदन हो गयी। विकासी स्वया दिन होतीहन दक्षी आरम्भ हो गयी। स्रोतीहर्ग हिन्दुसम्बद्धी गया कि सिस्म्बानि धर्में ही स्थाहे दिवे

भिरस्तिय उत्तेवनाः उत्तरम हुई है । प्रायः पत्रावके बाढ और राज्ञुन (यहमार्स मिछने स्तो । उन्होंने पृथ्य होतर पहिले कहरार अधिकार क्यि । सत्तो । उन्होंने पृथ्य होतर पहिले कहरार अधिकार क्यि । साजेर कोटनाके मध्य क्या क्या भीर चार्टाय सहस्र शास्ताने 41 SHIF



इसके उत्तान्त दो वर्ष सुन्यमे स्वतीत हुन्। इन दो वर्षीमें सब स्वानीसे साहसाने अमृतसामें दोपनालाके समय एक्य होकर किर गुरुमता किया। वे द्रवार माइवके सम्मुख अपने सब देवी तथा विवादीकी सुला

हिम्बराज्यसः देने थे, और गुरुवारोडी शुन्दर सब बार्ताडा सर्वतम्मतिसे बारद मिनते निर्दाय करने थे। इस गुरुवनासे समस्त विविद्य-देशहे राज्य-प्रसन्यद्धा निर्दाय किया गया । समस्त देश १२ यह नेताओंसे विसन्त्रक्षिया गया। का काकडे वस्तान कर्नोने थोडा योडा भाग असने साधियोंही

दिया।ये १२ बाला १२ मिनके कहताते थे। इनके नाम तथा विभाग उस प्रकार थे— ( 1 ) मिनक भगिया ( इनके नेता मंग पीते थे 1 ) ठाडौर, अस्ततससे

(२) निवानी निवल वो कि निवान उठाकर ले बाते थे।

(१) महीदी या निहंग मिसल, ब्रोकि महीदोंकी सन्नान थे। इन दोनों मिसलोंके स्थान करनाल और स्टिगेयदुरके मध्यमें थे।

( ४ ) राजगड़िना निवल (राजरोनी दुर्गैन) अस्तवहरू समीरस्य देश, पर्जन को और ।

(५) तकिया मिनडा लाहौरके दक्षिपने सम्रोके तदसर ।

( १ ) बाह् बाडवा, भ्यानहे इक्षियोत्तर नटहे माय।

( ७ ) वनहैंचा निमल, अस्तार तथा पर्वतीके मध्यका शाना।

(८) सिद्दुरी निवल, स्वानके दुर्बक्षे और और सतलबके सभ्य ब्रह्म दोनों बदियों निलमी है।

(९) शहर बुढ़िया निमन । भंगी मिनउड़े इंडियर्ने, बनाब और संग्रीड़े मध्य ।

( 10 ) देवीयाव मिमज, मनजबढ़े करर दाहिने तटार ।

( ११ ) बहोड़ निहिम का पत्र गहिमा, बालंबर दीकारमें।

( १२ ) कुर्जोब्स मिनल, आर्लामहब्रो मिनल, मोहेग्डर और मानामहे मध्य, और सरहिन्द तथा दिखींने मध्यमें । यत्र सालसा इन मिमलोंमेंने कियी न कियी के अधीन हो गया परन्तु एक यंव-इाय वन अकालियोंका रह गया जो सोमारिक शब्दिके अधीन होना स्रोकार न रखे थे। उनका प्रत्येक मनुष्य स्थतंत्र या।

भी विकास स्वक्त सनुष्य स्वतंत्र स्वा ।

वे निमान के प्रकारता संघ प्राण्य (confederacy) भी और वे इसी उभर

करनी रही नव तक कि महाराजा रणजीत निहते उनको एक माजामधी न निजा दिना।

करनी रही नव तक कि महाराजा रणजीत निहते उनको एक माजामधी न निजा दिना।

क्ष्म सम्प्रम स्वतंत्रमाह भरहाणीन उत्तहार स्टक्ट कुंड कर अस्तुमाहि निगम

भार्योको भीने। तब कि जन माह्योदी, जो स्वतित माह्य क्षमी दिन्ति तथा भार

किने हुए थे. मेंद्र केनेने इनकार किया तो अस्तर साहके दुन शिसनर हुए। जन

क्षमी अमाह क्षित्र कि सहसाह होते ती तो जी तमा अस्तर होता। तो भार्योवे

कर्म 'अस्तर स्वित्रोको वे हो।' 'अब वह सामावार अस्तर शाहमे नाता गर्या ने

सम्मे कहा ''स्पा वालियो वाहमाहीको नग्य आसी है।'' असी अस्तायो जीवित ही मा कि उसने भरनी भविष्यद्वाणीको पूर्ण होते देख दिया।

नंदार १८२४ में भनिज तया भ्रमस्तात्व भ्रात्वर्गाय भ्रम्भत्व क्या । वह सरवजाब रहेमा, किन्दु समी मेना विशेष्ठ कांक्रे कीर सभी भारत वह सरवजाब रहेमा, किन्दु समी मेना विशेष्ठ कांक्रे कीर सभी भारत वर्ष भंगोलना रहा। भागी वह भरक पहुँचा था कि सकर पुरिया सिवरिर रोहनामझ कोर जीन विद्या। भंगी सिमायने रास्त्रिकी नक्षत्र देश भाने अधिकार्ति कर निया । यद्दीने वनका नरदार इतिनिद मुकतानकी और दार्ग । मुक्तानके निकट सिक्टके मुक्तमानीने दशक्षमति कि साहिरणाह कर्षे एकती न से बार्ड मिक्टके चलकर भारत्यद्वासे एक रियानन बना लीथी । वन्हें मदारर

मुज्जाना व्याप्त कर किया हुन वह के उन्हें कर कर नहां स्थान है। स्थितिक साथ काहों में कहा हुन वह किया का कर्य कर कर मुज्जान कर के परस्ति है। इस 1 कुट केशक स्थान स्मार्गार में स्थान कहा कर स्थान के किया की कर स्थान साम बाबान की सामन्दर नह केटा जा १ जाई और कैयर के स्ट्रार एक्टा वर्ग (4 W & 6 )

कड़ोड़िनिहिया सरहार प्रवेडिनिंड बहुनावर बड़ीड़िहीलाको हवा रहा था कि दिल्लोने बाइमाही नेवाने होनोंके विकटू प्रस्थान किया और करनाक पुनः ले लिया । अनरानिह और बदेलिंड सुएतमेनाके नाथ नंधिको पुनमें लगे हुए थे। यब लाहीरने निस्त्वनेना काको महापनामें पहुंची तो सुएतनेना ततकाल दिल्ली सेंट गर्या।

नजीव स्ट्रेशका पुत्र राष्ट्राखां सित्स्बोंको बहुत वाहना था, और सिक्सोंको सहावजाले दिल्लीमें अपना साध्य स्थापित करना चाहता था। यहां तक कहा जाता है कि ज्याने विधिपूर्वक "पौहल" (असून) स्टेक्स अपना नाम धर्मनिंह स्त्र तिया था।

बस्तानिंद्र नरकान राम गरिवाने पंजाबसे निकल कर हिस्सारके मनीय का बेरा बमाया और बढ़ाने कर पात करता दिशों तक चला गया। उसके पक्षाय फुलकियों नथा कड़ोड़निंदिया नरदार गंगायार होकर कहेटन्तरवेंसे भी कर प्राव करते रहे। महादाजी निषियांके साथ दो कि दिशीका शासक था उनका यह मधियंव किया गया कि दो विद्वार्थ विवय सिष्यां और एक विद्वार्थ निस्तोंको होगी। इसका प्रयोजन सरदाया अवयको विदिश करना था।

र्वजनमें उन समय जबनिष्ट शनहैया बड़ा बरुवान् मरहार था। उसने बड़त-निष्टके पुत्र महानिष्टको अननी रक्षामें रक्षा। महानिष्ट भी बड़ा अरबीर था।

्यने पहिले रङ्ग्डनगर दुसङ्गानोंसे जीता । अन्तको

नशानेर नवत् १८४२ में उसने उपनिद्धा प्यान न करके जम्मूके स्थानि शानिक होकर बहुतता रुखा शास किया ।

वर्गनः इतना अप्रमान हुआ कि दोनोंने पुद्ध होने तथा। महासिहने वस्तापिह तस्थान सम्माद्भा और रावा मंत्रास्वन्द (वर्षण्यक्षेत्र शतु) की अपनी सहायनामें तुम्पा। मनदेवा मित्तस्की परावय हुई। मंत्रास्वन्दने कौनद्गीके कोटरर अधि-कार किया और बस्तामिहने अपने देशकी सम्बाक स्थित। महासिंह अब पंजाबमें बड़ा बरुवान्द्र शीमद्र हो गया। व्यक्तिहका पुत्र गुरबस्त्रीसिह सुद्धमें मारा गया। इसकी विषया स्थाने अपनी कम्बानहामिहके पुत्रको विवाहमें देना स्वीकार कर तिया।

#### चोथा प्रकरणः।

#### महाराज रणानीतसिंह ।

प्रशासन करें के प्रशासन कर दिया परना भेगी स्पर्धात प्रमासिक महामा होते हैं जो किस्ता कर स्था है है जो किस्ता कर दिया परना भेगी स्पर्धात है के अपने में आयुर्वे महामूख्य कर दिया परना भेगी है कि स्था कर किस्ता भी साम है कि स्था कर किस्ता कर किस्त कर किस्त कर किस्ता कर किस्ता कर किस्ता कर किस्ता कर किस्ता कर किस्ता कर क

ी देशका भे सुद्र भगना गुरू 👵 🔏 न्नुसाबैदार नाम हरने

Berter beite beneher est einer bei ber berteren in gerieben.

गाहबवान भी प्रसार्थ तो गुलाम मुहम्मद्दे विश्व किन्तु स्वार्थ वह दसनिके स्थि कि समस्य प्रस्कान बसकी स्वार्थ

िये प्रत्येक ममय करिन्द हैं अपने दून वाह्नुतानके पात सेते । अंत क्री का वाह्न मान प्रत्ये का साथ पिरलीपर आप का पार्टी थीं। उन्हें दूनना प्रत्य क्या हि स्वार्ध अध्याप्त के प्रत्ये का कि कि वह अक्ष्मानिस्तानकर आक्रमक से नीक प्राध्ये प्रकृतिक मित्रन प्रेया कि वह अक्ष्मानिस्तानकर आक्रमक से नीक प्राध्ये का कि वह अक्ष्मानिस्तानकर आक्रमक से नीक प्राध्ये मान कि किन्त कि कि अक्ष्मानक आत्र का मान कि कि वह के स्वार्ध के प्रत्ये के प्रत्ये के प्रत्ये का कि कि वह के स्वार्ध के प्रत्ये के प्र

रणजीतसिक्का प्रथम कार्य भगी मिननासे आहीरका अविकास केंग्र था। यह बन्दोंने तत्काल ही नवहिया मिनलको सहायताले साछ कर किया। वयी व कुली का निजापुरीन पहिके भगियोंका यस करता या क्यि बहारान राजनात अब बनने रणजीतसिंहका-कर हाना होना स्वीका की मिनको वर्षा किया।

कारुसे सिक्नोंका इतिहास इस महापुरुपका इतिहास हो जाता है।

स्याजेक्ट्रीह क्रमाक्त लावह दिले क्षेत्रिक के भेर दश वीरिस्तृतह नगर बरवे सस्तर स्वाहित स्वाहित र्यानिहरे बन्तनसर करियन 📰 🛶 सिंहरूम सुद्र से सा मेक्सूर कर विकासन स्विकारिक निवस्ता के ह्य द्वितः। अन्ते स्थान् नामकारे क्षेत्रकार वर निया। का ग्राह्मल सेंद्र से ल्ये की मूल बरस स्टब्स महन्त्र के किन्तु हुए कर ने लारबर सम्बं निर्देशनाम केले. जा प्रकार स्यक्त । स्वरंकित् स्<del>वरंका स्वरंका ।</del> भित्रक) के नामतुक्त था। बोहति हो कंग नाहिस्स, महिलिये केटल कार्मी केटल कार्मी केटल कर होता वस चंदर १४६२ में **के किया** 

ने दन्ते एक स । जुनमता दिया करिया के लिए के लिए हैं ा नरके प्रणा करिया है।

Stitiat tome ickul bittere र्याङक्क स मान हेवा छात्र .

्रे बेंत यांना की कि हन कुछ जान न हुआ, बल्बि ु शुद्द बारम्न होन्सा :

र दुव नहीं है। उस बालका की क्त स्तरः चाहते यो। इत अपना एवं स्वीकार किया और

तार मा दिसः। स्वयोतनिष्ट्रस निर्देशकी क्याकेन्द्रम तुनाया। रता.। एका दिवा केंद्री अपूर्व द्व केन्द्रिक्तिर स्पत्र दुवा के विकास द्वारत नका विक्रिक क ानी सब रहे । तत्सवाद उनका ध्यान 1 । इसे इन रोब सन्तेंबी विकास कार्र

तात्र्युवा भागवत न्यूपना ह 🕆 , स्यबोतनिष्ट व्य नक्ष बहोरा सहते 🕏 त्रोराणके स्थानस्य सार्ध्यक्राने स्वक्री सेंट हु कुळ न हुआ । नाह्युक्तने बटक हीते हु गास्त्र वर्ग स्वास्त्र हो या है मुक्तानस्य आजनस्य किसाः। संबद्धिः ं सम्मु स्पर्धाः न हुई. और कास्य इ

्याको स्तर्के नाई नातु हते राजने पर

क स्था । रिक्ट कालीन सेव दिया । इसके स्था स्त्रात कार्नी, मन्दर तम सबोद्वीके स्वाबीत ानुस्रमें मुना कि र॰ आए अरह सर हुन्यू है 'रन्द इसका हिम् ाने माईस रोज इस है (पड देना का इस्तो क

नपुरवाको रेनासन् रहोरके नाईने रिकान दिव

अधिकार किया। इस समस्ये दिशीयाजा सस्तार तासांतद्व मारा यथा। इत्यजीत-तिवने उमका दोआपका मान्त के लेनेका निश्चय किया। तासांतिवको विध्वय स्त्री सहिते दुर्गात । अपनीत होइन

मित्रता कर। करनेके लिये भेते । कपरसे सिमस्त रिपासलॉका वेयुरेशन अंग्रेजॉस मन्तीपननक कपर म पुनस लीट आया । कराय यह था कि अमें भी सरकार

नवंशितवनके भाकः को उस समय भारतवर्षपर नेपोक्षियन तथा रूम (रहीं) के मखडा भय आक्रमण्डा भय था, इसस्ति वह रणवीतांमहसे मित्रता करना बाहनी थी। अहतुन्तार मेटकाक उक्त प्रयोजनसे भेजा गया।

चाहनी थी। प्रवृत्तार वेटका अह प्रधीवनसे नेजा गया।
प्रधानीलिंह मेटकार हुएते सिल पर्यु करें मान है विक्त अंत मोले निमन
करनेथी कोई आयदायला मतीन न हुई। महीन हम बहुन स्वानित्त कार्योश करतेथी कोई आयदायला मतीन न हुई। महीन हम बातन वर्णायल
समाप्त कर दिया, और साजज पार कर के स्वीद कोट तथा अवस्था जीता निमें।
स्वर मानेर कोटल और धानेतरसे कर लेटर परिवाल हे राजारे मिक्सा कर सी।
नेटकार हुए अर्थापिए अन्यत्व हुआ। वर्ष के क्रूनेस अग्रिकेस-स्थानी
विक्र में रोकने किये भेगी गयी। अक्सान हुएत समस्य द्विपति-समाप्ता
स्वानित के रोकीनिवन में आयदार्थिय आवत्व कर्मा हुएत समस्य द्विपति-समाप्ता
स्वानित के रोकीनिवन में आयदार्थिय आवत्व क्षान सिना हिना है। यह महिन सारिक परिवास के स्थानीलिंग्ड मिलाकी कुछ विक्रा न रही। यह महिन स्वानित क्षान स्वानित स्वान

तलमके ज्याकी रियामतें अभेजोंकी रक्षामें हैं, और वे रखनीवतिसके मितांपके लिये पदि ये उनपर आक्रमण करें तैयार हैं। रखनीवतिसके स्त

बांगांने श्रीप माने स्वीकार करना ही विश्व ममका । अग्रवासी निष्णव दिल्ला गया । वससे मलजन हे दिल्ला विजित्त मानको दिल्ला सामक नहीं सोमा निमित हो गयी । वसीर मन्द्रे अपना निष्णक एवेन राजधी सीमा विभिन्न और होक्कर हे साथ दुवें हुए तरक्यायता करते रहें कि वेतन सामक भागों से पुर करें । माथ भी थे एक साहत नास्त्र रहें मिल्ला कियानां के हुन दिल्ला में स्वीक्त है जिये भी साम करते रहे किया हैन सम्बद्धि प्रकार स्वीक्त स्वाप्त माने इस दिल्ला में स्वाप्त है जिये भी साम करते रहे किया हैन सम्बद्धि प्रकार स्वीविक्त स्वाप्त माने निक्का भाग कार्यों . सीर एएसर मिलनां हो गयी, और अर्थन संस्विध राजधीन स्वार्थ है पुर सम्बद्धिक हिमाइस्प स्विधिक सामा सुमाना गया।

रणजीनसिक्कं लिये भवना साधाव्य बहानेकी भव एक ही दिशा रह संयी,

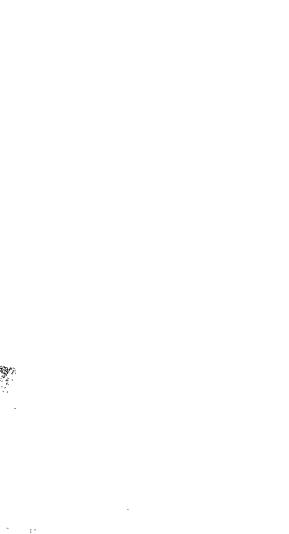

भन्या साइत्रमान भी काबुलने प्रस्थान कर पत्रावकी थोर चला आया। जारहे वर्ष बहीर फुनहस्त्रों कार्यमिक्ट सिव्ह सेना केवर आया क्यांकि कार्यमिक्ट सामान्द्रियाहर्क कार्यमार्क सात्रके साव्यक्त महसूद्रस्थाहर्क कार्यम ज्वलान कार्यम अपने प्रधान महसूद्रस्थाहर्क कार्यम उच्छान हुक्या था। फुनहस्त्रोंने राज्यमिक्ट त्रिराव्य तेवर केवर क्या व मेने एक कार्यमारम करता वादर, इसकिये मोहक्रमन्द्रने दिस्त तेवर केवर कार्यमारम कार्यम कार्

हीरा था। रखनीतसिंदको उपको खेनेकी पड़ी इच्छा थी। कर् कोदेनुद इंट्य प्रकार यन्त क्रिया गया और मिन्नताको स्थिर करनेके बढ़ाने पन-

कार यहन दिवा गया और मिन्नताको स्थि करने हैं बहुने पा-ड़ियो परिवर्तित की गयीं। वह होरा गुजाकी पनहींमें या। अनः अब वह रणनीत्रे सानों अनुसार। 'कोरेन्स' के सरहरपों यह लोकेंकि हैं

अनाः अव यह रणजीति है हायमें आताया। "कोट्रेहर" के मात्रपामें यह डीक्टीक है कि महाराजा रणजीतिदेशित किसीने दूर्जा कि हारका मुश्य कथा है ? उन्होंने उन्हां रिवा "पांच कुने"। अंक्ट सेताने काशीसी में देशा किया तो वारित्साण "कोडेहर" प्राप्त करनेकी यशी किया थी। जब दो सीन दिन तक न मिळा नो वह बड़ा जिनित हुआ नी जिटले बताया कि उनने एक रचस्या उठाकर एक स्थानगर राज दिया है। यह वसे दहाजर के भागत तक कोश्नको सांति हुई !

पाइशुजाको रणबीत्तमिइपर कुछ सन्देव हो गया और यह भागकर असे जें। के पास लिधियाना चला गला।

सबन् १८०१में राजीतिसहने कारमीरार आक्रमण किया। मोहक्रमणन् रूपे बार रोमास्त था। बहाँके पहान द्वास्त्रको मुकारक क्रिया। वादु-बतु भा गयी थी, अतः राजीतिमहको छीटमा पद्मा। अगले दो तीन वर्षे महाराजको प्रकार और कारमीरके मुख्यमान और आर्थ सद्दारीको पराधेन करनेये छो।

सबर १८०५ में सहस्रीय सेना केस मुख्यानका च्या। क्षेत्र वर्ष पूर्व सहस्रीयहने बानूका विजय नोर्व हो थी। मुख्यान नेपारण अधिकार हो गया हिन्तु द्वारे बाह्य था। मानुमिद्द अकाठी अन्ते सार्यो केस ४०१२१० १४२० द्वारेय का गया और शतार अधिकार कर किया। मुशकार-

नी सायक और बनके पुत्र सार नारे। उसने यानव फाइको इसकुटने मारा नारा, और बनका थाई सुमानद अजीनतो अपने आईम स्थान केनेंद्र किये फाइमीसिक क्या नारा। एकालियाईम सह पुत्र करना जातीत हुना। रीवानफह माह्यपक अपीन मेनाके काइमीरको अरा त्रायान किया। रीवानेक्यईमें वीरताये, मुननान हिन्दिन हुना था, अब बनोको प्रावीरता नेयां ल्यास्मार्वे अस्परीय भी दिना किया राज्याक के दिवा गया। इक मान मन्तर रावदेलिंद सर्व नेरावातर तेरा लेख करें हैं। मेरा राज्येनिक्के बंदा और सब्द 1000 में मेरा इनार्यंत्रणके मेरे भेरे करें किया। एन्या मुस्मा अवेतर्की व्यवस्था व्यवस्था मान्येत्र केरा मुस्मा अवेतर्की व्यवस्था व्यवस्था मान्येत्र केरा मान्ये प्राप्त केरा मान्येत्र केरा मान्येत्र

बोरिनिहुद्धे बर्वाविक ग्रेरवाले निक्ति है हाम हहा। पानि अक्टान हुन्हे दिन बहुदेको वैपार में रान्तु रहोर भाग पता, बौर महाराख रखवोरिनेहरे नवर 1000 में रोरावरार आरब्ध अधिकार किया। सुहम्मद अहोन करिन पहुंचकर नर पास और ब्राइक्स काह्य आरम्भ हो गया। अन्त्रमें होता सुहम्मद कुट्याविक माहिन ब्राइक्स अधिकार जना तिया। हम समय दक् रणवोदिनोहने आरब्ध हार्च विस्तुत कर विद्या मा 1 क्यूनि

हम समय दक रामजंडनियने भरता राज्य हुने विस्तृत कर दिया था <u>। ज्याँते</u> सुक्तातः कालार भेतु रेतास्याचे श्रीत अस्त्रे भरते विकारियो हुन्ये किसा। अस्त्र श्रदेवो हुन्या निश्मेते राजित्वत कार्यको थी किसा सम्मानियो आंत्र भी थी। हुन्न विने श्रीरोको सोजित गर्हा आवर स्वर्त स्वर्म।

सबर १६३ में दुलारीन्ह क्या भारतिह महारावको मेवाने शासिन हुए।
में होनी आई वस्को मार्थन हावा स्वावेहहें को व्यक्ति थे। भारतीहरें करते
महावाने महारावके हरवाने बहुव प्रतिक्ष गाव कर को।
दुलारीह हम्मू के भीर राजा कर तस्वावेस हारा राज्यतील
प्रतिक्ष क्रिया क्षेत्र स्वावे कर तस्वावेस हारा राज्यतील
प्रतिक्ष क्ष्मिक क्ष्माल हरा। गीत हो उसके राजाका रह तिक
वया। हावा दुलारीन्हने वहार हक बरसा राजन रिस्ता
कर विद्या। स्वावं भारतीन्त्र के प्रतिक्ष क्ष्मेर के गीत्र हैं कर होता का स्वावंदित स्वावंदित कर स्वावंदित कर होता है कर है के प्रतिक्ष होता है से हिस्ता कर होता होता है स्वावंदित स्वावंदित कर स्वावंदित स्ववंदित स्वावंदित स

मान रहा। देतानेह बळाटेन बहुत्तर क्या होत्राय करूनका सन्त

दिक्ति हुन्य।

रसी ममय मिन्दर स्रांकाच अंग्रंत वात्री . महाराज हे दरवारंग आण महाराजने उसका प्रवीरिक्त सरकार किया। वह उसने अंग्रेज़ों है साथ स्वक कोव ने विक्त के किये क्या तो महाराजने यह कहत राज दांगी का स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ मान्य स्वार्थ मान्य स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्

्र जियामा पहुंचा हो स्वर्धी स्वापिता कृता पंत्रक हुए स्वर्धिता कृता पंत्रक हुए

The same of the sa

इस समय मनलजडे उपरक्षे तीन नगरों है सम्माथमी परहार कार्या हुना, और भाग हो यह निर्णय हुना कि भागम्बद्धर भीर 'दुनी' तो सहाराजक पाम रहें और किरोज़दर अमें लेकि हाथमें।

ताम प्रधानिवहस्य पुत्र होतियह यहा त्याह या। महाताम स्वसं हो स्वत्र में। त्यांने उत्तम दिवाह राजा स्वतात्मपृत्रो सम्पादे साथ स्वता गर्दा। सनी बीट स्वतास्यन्त्र भन्ने होंदे स्वत्म भाग गर्द फिन्तु प्रधा कुलक्षे यह भीत क्यांने हिसह हुनी पूम प्रधानं साथ दिवा गया।

यवर १८८० में रेजासन बा अब उत्तव हुना। रिर्जान एवं प्रश्न वैष्यर अवनरताह मका मरीनामें लोटकर नैत्रांबीचा राष्ट्रीय स्व देशा वर अपने कुत्र भागायी केटर रोजावरचे जा रहेगा। बत्ती स्वने वेद्यात भावताह सोहिसीके विवद्न स्वाहके निवासका प्रवास करते बहा वज स्वत्य कर स्विता। तथीया सम्माणादक साम सात्री वर्णी

स्त्यत्र कर दिया। तुर्वनिष्ट सम्भागासाठ आप नुस्से वर्णाः कर्मनदागाद सार्वा पास्त्र निष्मा स्थान भीता नक्षर संक्षेत्रामा सम्मार्थन भीतः वह स्या। वन्यत्र राज्यानिष्टिक सातक साह्यस्य और तक्षेत्र संतुर्वन्त सुरुमस्यो राज्यान्तर संक्ष्य और तक्ष्य साह्यस्य भीताविष्टा संक्ष्यस्य कर्षाः सुरुमस्यो राज्यान्तर संक्ष्य भीते स्वतुर्वन्ति स्थान स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य सामस्य वासीर्वः या गर्दाच भीत्र वार्षाण्ड बुद्धने सामानाः

रमामेनिवर्ध का द्वासाय प्राह्मित वा भागे में में भिर्म विश्व दूधा कि बच्च महागाम दिस्स दूधा दारहा है। स्मृति में बच्चा के प्राप्त में कि बच्चा के प्राप्त के स्मृति क

हमने योहे दिन पहले आंग्ड स्थानके बादताह ही ओरपे थोड़े उनहार देनेके छिने मिस्टर पूर्व नित्र निया राजी नहीं के मार्ग नहाराजकों मेगाने उपधिन हुआ। इसका प्रयोजन यह देशना भी या कि दूस नागेंद्रारा पंजायसे विदिस हुए निस्टर स्वाचार हो सकता है या नहीं। अबेज़ी सरकारने निस्बक्रे अमोरीसे निम्य नदी द्वारा न्याचार इस्तेकी आज्ञा नाही। उधर

क्सान वैद महाराजके पाल उसी प्रयोजनके छिपे भेजा गया। रणजीतिवह सारम् मिन्धार हाथ मारना चाइने थे। उन्होंने इच्छा मध्य की कि हम अंग्रेज़ोंके साथ मिलकर मिनवार बाकनए करनेके लिवे तैवार हैं। अन्तको उन्होंने ब्यापार सोखना स्वीकार कर लिया किन्तु नाय ही कह दिया कि इसमें हमारे राज्यविस्तारके क्रममें बहुत विष्न पड़ेगा।

सिन्बके अमीर अबोज़ोंके दून आनेपर ध्याकुल हुए । उन्होंने साहनुजासे सम्बद्ध करना चाहा । शुजाने स्वजीतनिहसे कहा वदि आप मेरी सहायता करें तो मैं फिर बादुसाह हो सङ्गा हूं। महाराजन पड़ी उड़ी दाते पेन की। उनमेंसे दो यह घी-🏑 (१) समस्त अकृतानिस्थानके अन्दर गोग्ध पन्द कर दिया जाने।

(२) सोननायके मन्दिरके द्वार गृजनीसे चादिस साहर यही सगा दिये जार । अन्तको यह राते रह गर्नी ।

साहशुत्रा पुनः हायुङ लेनेही चिन्ताने था । इसीडिये महाराजको पेसावर-पर अधिकार हुड़ करने ही विन्ता हुई। सबत् १८९१ में हरिसिह नच्या और तुनराज नीनिहालसिह सेना लेक्ट पैराजिर पहुँचे। उन्होंने मुख्यान मुहम्मद्को हटाकर तामन अपने हायमें ले खिया। हरिसिद उसके उपरान्त सीनामान्तके प्रानोको बगमें करनेपर कटियद्ध हो गया । उसने बन्तू, टीक, इ असारर कई बार आक्रमण किया ।

रणवीतसिंह में दृष्टि सिन्यार लगी थी। तिकारपुर लेने के लिये उन्होंने अनुक प्रशाय किये । उन्होंने सब प्रकार यह किया कि अझे न हमारे कामने दुवल न दें। परन्तु यह कैसे हो सज्ज्ञा था? अझेज़ोंने क्झान परनको अनीराँकी थीं ज्यापार खोलनेक बहानेसे नेजा, परन्तु उनका विचार उनके साथ दूर सन्बन्ध उत्ता करनेका था। उथर नहाराजले कड दिया कि यदि आप शिकारपुरपर आजनम करें तो हमारे व्यासारमें विष्त पड़ जायता । इस ठिये हम आरक्क विरोध करेंते । रगर्जातसिंहके सरदार कहते ये कि आप अंब्रे ब्रॉकी धिन्ता न करें । परन्तु उन्होंने उत्तर दिया " महाडोंडे दो लाख भाले किस्र गरे। " किर भी योड़े बालमें रहजानके दुर्गपर उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया।"

सबत् १८९२ में द्रीलानुहम्मदत्तो ताहगुबाझे परावित करके बहुत निभंप हो गया और उसने जिस्त्रोंसे पेतागर लेनेका विचार किया । उनने अमे बाँसे सहापताके

ल्चि शार्यना स्रो। परन्तु अश्रेजी सरकारने दतनो दूरडी नित्रता अचित न सनका। वैनर दराँडे पास दोल सुरम्मद देश्य सुद्दम्बद्धा स्रोकी सेनाको रचजीतसिंहके सिन्दोंने धेर लिया । दुसरे दिन

पराजय दी तीचें वहां छोड़कर देंस्तजुदम्मद् पीछे हट नवा। इससे दोस्तमुहम्मद्रका अनिराय अयमान हुआ। उसने दुसरी बार अब जॉसे महायता नारतवर्गका क्षतिकास ।

मानी । रणजीतसिंहने इस चेटासे अवभीत होइस दोस्तमुहस्मदमे सन्धि करनी चाही, किन्तु यह अपने कलंकका टीका घोना चाहता था ।

हरिभिद्द जमसदमें सेना छिये विद्यमान या । वैज्ञान संबद् १८९३ में जमन्दका युद्ध हुमा । अज्ञान रममें क्रमीभूत न हो महे । हम पुरुषे हिस्सि जन्मी होन्स-मर-गया । पुरुष विश्वची आगम्ब देश जमहरका दुद्ध कांगुळ छीट गये । महाराज अपने सेनापति हरिनिह

नलवाकी मृत्युका इपमाचार मुनकर रो पड़े, किन्तु युद्धके जिये सत्काल तैयार हो गये । समनगरसं केवल छः दिनमें तोएँ जनसङ् पहुंचायी गर्यी ।

ध्यानिमह वहां पहुंचा और उसने अपने हाथोंसे दुर्गकी नींच रखनेमें कुली के महूरा काम किया । अब अंग्रेज़ोंने अपने आपको बीधने हालका सन्ति करानी चाही । इस एरकार्य-चर्चाका परिणाम सर्वेषा विभिन्न हुआ। अंग्रे वेंकि रूप तथा फ़ारपने भय हो गया । इसिछिये उन्होंने निश्चय किया कि काबुल के मिहासनपर अपने दोस्त शाहराजाको विठावें । इस आक्रमधका वड्डा भयानक परिचाम हुआ । संवद् १८९४ में भौनिहालसिंहका विवाह शामसिंह भटारीवालाकी कन्या है साथ वहा प्रवचामसे हुआ।

' जब अमे जोने शाहशुकाको सिंहामन पर विहानेका द्वर निश्चय कर लिया तो रणजीतनिहको बड़ा कोध हुआ। उनका स्थास्थ्य उस समय विगड़ रहा था, अतः वे कुछ कर न सकते थे। अमेजी सेनाने कन्दहारको जीत लिया। रणजीतसिंहके चित्रमें बहुत सी उल्कंडायें थीं किन्तु इसी समय उन्हें मृत्यूने आ द्वाया, और संबत् १८९६ में यह "प्रस्ताव-केशरी" इन लोक्से प्रस्थान कर गया ।

इसमें कोई अत्यक्ति नहीं कि १९ वो शताब्दी विक्रमीमें रणजीत्यिह मार-तवर्ष के एक बढ़े स्पक्ति थे। उनका वहीं स्थान या जो १८ वी जनावरी के भारमभर्मे

शिवाजी तथा **स्थ**नीतसिक्के

4.1

क्षमंत्र समानता है : बोनोंने कुछ है हिंगों कुए हुड़ोंक एकन करके मात्राघड़ी सींव काछो, राजातीवाइको भी देवी ही सक्ताता मानत हुई। उस्तीनीवहरू आहुती पात्रिक क्लाबुक भरें हुए थे। बेनक शास्त्रुजाने प्रविज्ञापन, भी राम से पहा सोमनाथ मन्दिर और कोहेनूर होराको छाटा छैना उपरोज्य कथनकी पुष्टि करना है।

भोल सेनाको अलम्त नियम-वद् देवकर स्थानेत मिह्नू गढी लाउपा हुई कि इमारे मिस्लॉमें भी वही सगडन आ जारे। इस मयाजनके लिये उन्होंने एळाडू, बैन्टोरा, छोट, आहित्येळा, इन चार फ्रीन्च अध्यारीको

नोक्रा रता । उन्द्र अपने प्रयोजनमें वर्ण मक्त्यता प्राप्त हुई । ureting bergerp वे अपने तांपवियोंको स्वधियानेमें तांप चडाना सिम्बदाना मनाज्ञ सत्तरत

चाइते थे। उनका अग्रेज़ी बन्दू के और गोले बनाना मीलनेका स्वयं बहा विचार था । वे पश्चिमीय युद-विधिका अनुकृत्य करना चाहते थे । वन्होंने हरूँ विद्यापियों हो कुषियानेमें बाहरों नथा अंग्रेड़ी गोलनेके लिये भेजा, ताकि ये एडटनोंमें कम आ गर्के। दिवायून्य होने पर भो ये दिन राज राजनोतिक अर्थों पर विचार करते रहते थे। जब कभी अर्द्रोदिको उन्हें कोई विचार आजा तो उसी मनप मन्त्रोंको बुडा कर उस विचारको तिख्या हो थे ताकि यह मूछ न जाय।

रणवातिह अपने भारको नदीर नाहनास्य नेरक काने थे। तम रास्य नाहनास्य था। रराजीनिहस्से प्रदेश भोजार बहुने अस्ति न था। उन्हें निहरा-पाद क्रानेस स्थान था। रहनु हम निमानेस विभाग करके विमर्ने रराजीतीमें ह रैदा हुए थे यह होर बड़े नहीं समके सामको।

रएडोलिन्स्से अस्ते सामझ बहुत धान रहा। या। अंग्रेज़ों हो वे नदा भगदी हरिने रेलो थे। यदि वे पुत्रक होने या अंग्रेज़ों है दिन्नी आनेते धर्म ब्लिने अस्ता साम्राज्य पता लिया होता तो वे अगरपनेव अंग्रेज़ों सुन्धानक सरो। रालु जिन परिस्थितियों के अन्दर कहें अपना कान करना पत्रा उनते वे वित्या थे। जब जनात बैटने कहें भारता मान-चित्र दिन्या और बना वे स्टालान ऑस्ट्रास्ट्य चिट्ठ है तो उन्होंने होने हाम जिना और कहा <u>१९५६ तथ</u> लात हो जानेला।!! इस महानुष्टार्थ आत्या कहें स्वित्यन्त्रे अने बना रही थी। पर महत्त्र यह है जि वे करने तो बना बरते हैं

देखा हुए मत् वे सर सुक्षेत्रे जिसके बस्कित योग न ये-वे अस्ता मस्य अस्ते साराधे हुइ स्टावेड जाये । स्य यावमें कोई ऐसे नीतित

हायन इतिहा याच ११री जो उनके भनतार उनके निर्माण १२८-१८-१६ के विषे हुए भारतो राज उर सकते । पतन्तु ने तो निजय नव ११री प्राप्त कर सामको हादि रहता जानते थे। उनहें नाजरिक-सम्पर्धे स्थित थो। वे सामको देशि जिल्ला समय समारत सामों के सीच-



# पञ्चम खराड ( प्रथम भाग )

न्धाः ख्डल-श्रीवीती वतन्ति



# पहिला प्रकरण।

مهنزوة إختصب

## दिच्छिमें फांसीसी और अंग्रेन।

हुपुले ही प्रधम स्वन्धि था जिसे भारतमें राजनीतिक वह स्थापित करनेका विचार हुन्छा। इसके दूर्व अंग्रेज़ लोग यज करके पचास वर्षके लिये जुएचाए हो गये थे और अपने स्थाजारमें लग गये थे। अब उन्हें दूसरा असीसी गवनर पुन्ते अवसर दक्षियमें मिला जब कि दूप्ले क्रांसीसी गवर्नर था। चसने दक्षियमें क्रांसीसी राज्य स्थापित करनेका जपाय

सोच लिया।

संबत् १८०० में हरिवर्षीय जातिपीमेंसे छेवल अंग्रेज़ और फोसीली ही उचल मविष्यको आसामें वैद्रे हुए थे। उनके पारस्थरिक संग्रामसे भारतवर्ष हे इतिहासमें एक नया कम आरम्भ होता है। उनका संग्राम आरम्भ होनेके समय दक्षिणमें निजामने हैरायादका स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया या, करनाटकार

रितरातका नना कन निजासका एक नायम सासन करना था जो अरकाटका नवाम कहलाना था। विचनारकीर्स एक आर्थ राजा था। तन्जीरसे जिलाकोको सन्तान राज्य करना थी। और सैसरने आर्थ जानिको रियासन् थी। इनके अविरिक्त छोटे छोटे क्रिकार विचयनगरके विनासके प्रधान नायक लोगोंने

. अपना अधिकार जमा लिया था।

हरिवर्षीय न्यावारो इस समय तक अपने आपको प्रवाक सहुता समासने ये। वब सवत १८०० में हरिवर्ष में आंग्रह्मान तथा मोसमें युद्ध प्रारम्भ हुना, और मदासके अंग्रे न गवर्नरने पण्डिकरोक्की मासोसी यसीयर आक्रमण उरनेक्की तैयारो की तब यहाँ ने गवर्नर दूर्वेने उरनारक नवायसे प्रार्थना की कि अंग्रे मोंको इस प्रकार कगड़ा करनेसे रोक हैं। अंग्रे न गवर्नरने विना कियो प्रकारको आपतिक नवायको आज्ञा मान लो और वहावाँ के इसानको आक्रमण करनेसे रोक दिया। संवत १८०२ तक यह दसा रही कि कारोमण्डल उरपर के समल मनुष्पांपर, चाहे वे किसी रेशके हों, वादसाहका हो शासन था। परन्तु वस वर्ष मोसीसिवर्षने अपनी सामुद्रिक शासि स्था सैनिक शासि अंग्रे मोंसे अधिक देखकर मदासर आक्रमण करनेकी तैयारी कर हो। मदासके गवर्नरने अस्ता दून नवायक पात इसिवर्ध मेंजा कि अप वह मोसीसिवर्षको इस विवाससे रोक। गवर्नरने बहु दून विना किसी उरहार के मेंजा था वितन्न नवाय कुरित हो गया। वंधर दूर्वेक मनुष्य उरहार लिये हुए नवावको से सोने व्यक्ति हुए। इन समय नवाग्रे सुन्तेता यह हुई कि उसने उरहारों के लोममें आकर मोसीसिवर्षको न रोका। यह सीन उपके लिये

भसाप्य मिन्द हुना । जब मांगीसी सेना महामाँ थी और महासक्षी अभी निजय नहीं हुई थी कि नयाब हे दूत रहुँचे । उन्होंने दूपकेरी दिना आजाते हुन्द करते का कारा पुडा और कहा कि पिंद तुम बुद्ध बण्टन नहीं करींगे तो नवाची सेना नरकाव पुर्वचेगी। इंप्ले बहुम बुद्धिमान्द युव्य था। वह देने कार्योको सम्मानका अध्येत तह जनता था। उसने नवावको चल्द दिया कि यह आक्रमण आपके ही नामके इन्हें इस्मे

क्यिया गया है। महाम सेक्स में आपको अर्थण कर हुँगा, हुमुनेको कांपचतुरता और इसे पुनः सेनेक हिन्दे अर्थको अर्थण कर हुँगा, हुमुनेको कांपचतुरता और इसे पुनः सेनेक हिन्दे अर्थको बहुनामा पन आपको संदुक्ति।

नवाक के कुछ निरुष्य करने के पूर्व हो महाम बीसीमियों के हाथ आ गया। हस समाधारकी सुचकर करने अपने युत्र महित्रमांकी देन महत्व सेना सहित माने अपने अपने युत्र महित्रमांकी देन महत्व सेना सहित महत्व कर है। सेना करने किये मेना। यह मेना देकर के दूर सहाद तक पढ़ा रहा किन्तु दूपतेने रसे महाम अपने करने हैं हो आजा माने साम करने नवाकने महास्तर आक्रमण कर कांगीमियोंकी निरुष्त नैनेकी आजा भेजी। महत्व नवीज आक्रमण कर्ड कर माणि संबंध कर है ने आहा से की। महत्व नवीज आक्रमण कर्ड कर माणि संबंध कर है ने आहा से की। सहत्व नवीज आक्रमण कर्ड कर माणि संबंध कर है ने आहा से की।

भ्रांसीसी अफ्रमर के सामने अब दो हो बार्ने उर्गाप्यत थीं, या तो बहु सामना करता या मदासको दे देता। हुमरे दिन उसने अरने मतुष्योंको तोर्षे सामने करनेको आजा दे। भारतपरिवर्षक करनेका नवांका सेनांस पुरू कहु भी जान न या। भारतीय मैरिक एन्द्रह पनस्ह

नवाबी सेनास युद्ध कुछ भी ज्ञान न था । भारतीय भैनिक पन्द्रह पन्द्रह मिनदके पृक्षान तोष दागते, फिर शत्रुके वारकी प्रतीक्षा करते थे।

हरियमंत्रें तोच पाजनेकी विधा उपनि कर सुद्धी थो। वे मिनरमें पीच हा नार तोर याग होते थे। जा नतावकी सेनापर निरस्त गोले पड़ने को तो यह व्याक्त को गायी और कुछ ही मिनरों के भीतर भाग को हुई । पोड़े दूरिएर नाक्त महरूक-वाने अपनी सेनाको कराया और ओपार नतीं के तरक मोणी बीधा। जरू के रियार- में यह देशिया के तरक का का का का का का का का का की मार्थी की को सीमी और सात सी आराधी विशिक्ष को साताना करने के किये भेता। जब नवावकी सेनाओं ओपार तो पाय वालको नवावकी सेनाओं आपार तो आराधी विश्व के तर्म के सीमर्थी के सिवार के तर्म के तर्म के त्याक के त्याक की सीमर्थी के सिवार के त्याक के त्याक की सीमर्थी की सीमर्थी के तर्म के त्याक की सीमर्थी के तर्म के तर्म की सीमर्थी की सीमर्यों की सीमर्थी की सीम्पर्य की सीम्पर्थी की सीम्पर्य की सीम्पर्थी की सीम्या की सीम्पर्थी की सीम्पर

सब अमे ज़ोने फोर्ट देविदर्स जाहर आध्य विद्या। हार्यंव नामह एह हिरास भी बन्हें साथ धां। हो वर्ष प्यान हुए हेड और समेत्री मेशिय हो अलेश हारास अमे होंडे जावन मित्र जाव पानन हुथिय आसत्में कांग्रीसी महित्रा विद्या जन गया, भीर करनाटकां सो प्रत्येक कांग्री उनमें चर्चा होने वती। दुष्टेने अपना राजनिक कह पहुंचे होने हां भी मांच दिला, भीर यह उनस्वीमीति सी जिनकों भर्मना राजनिक कह पहुंचे हुएक करना आरम्भ दिला। मंबन १८०५ में निज्ञामुल्सुस्त्रका प्राणाना हो गया। उसके छः पुत्र थे।
पिंद्रासनके तिये उनमें एरत्सर विवाद होना अनिवार्य था। एक भोरसे तो नसरे
भवसे उनेह पुत्र गाजीवरीनको और होकर अपने बलकी वृद्धि निरामका सन्तुत्तर चाहने थे। दूसरी और हुप्ते अपनी नीतिके अनुमार कांसोमी नएके तिथे अनका बल बहानेकी पिन्डामें था। निज्ञामुल्सुल्कके अनन्तर उसका पुत्र नामिरवंग निहासनपर वैठ गया। हुप्तेने उसके मतीवे मुज़क्करवंगकी और होकर, रामदान नामक एक माझपको हैदरागदमें अपना प्रतिनिधि बनाया। उसने नामिरजङ्गको सेनामें अविद्यान कैशाकर उसका बय करवा हाला। हुप्तेको चाल काम कर गयी और मुज़क्करजङ्गी सिहाननपर अधिकार कर लिया। उसके हारा करनाटकका नवाय भी हुप्तेका निज्ञ बन गया।

बुद्ध बालके अनन्तर मुद्धन्करानी एक दुर्द्भ मारा गया और उसके स्थानरर सबय 1004 में सलावनबङ्ग रावनहोत्तर वैद्याप गया। मोनीमी अकुपर चूनी उसके साथ रहने छना और नरावोंके विरुद्ध लड़ता रहा। दुर्युलंका प्रयाप सफल हुआ। अंग्रे ब्रोंको भी दुर्युलंको नीति रेसकर विन्ता पनी हुई थी, स्पंकि यह अपने

महापळाँको ही हैदराबाद तथा करनाटकच्च सामक बनाना चाहता था।

अंचे बोंने भी आंचीनियोंके बतुओंके नाथ होकर महावता करती आरम्भ कर हो। दृष्ठेने बांदा माहबको करनाटकडा नगव बनाया था। अबे व सुहम्मद्दकाके मनयंक थे। सुहम्मद्दक्तांने अन्ते आपको नवाब प्रसिद्धकर त्रिवनारखोत्तर अधिकार कर जिया। इसके विरुद्ध एक सोमानो सेनाने बाकर विधनारखोको धेर लिया।

हार्र्व नामक एक नजपुरक अंग्रेज़ने वो घरसे भागकर भारतमें भाषा या और महात्रमें किरानीका काम करना या कुछ सेना लेकर भरकाउमें देशी सेनाको वो प्रांनासियोंकी अध्यक्षतामें यो, पराजित करके अरकाउस सरवं नार्देव अधिकार कर लिया। इस्पर मुरासे पोरप्लेन कहा कि हार्द्वेस यह सिद्ध कर दिखाया है कि अंग्रेज़ भी सुद्ध करना वानते हैं।

#### उसरा प्रकरता

### वंगालमें श्रंप्रेन ।

कारिरोणां के पुत्र के बाद बंगालमें अंघ नोंको इप्लेभी नीति काममें लादे का अवसर मिला । जिल स्वित्ते ने दिख्यों अग्रे जों का जुन्न बमाया या उमीने बमालों भी अंग्रे जोंको एक स्वत्यनिक साहित का दिया । वहीं भी एक ही पुत्र ने अप्लेमों के मिला ने जिला के दिया । अग्रे ने अपलेकों कि स्वत्य का निर्णय कर दिया । अग्रे ने के सात है कि भारतक्षेम किस प्रकार एक पुत्र सा है। सात साम भविष्य के स्वत्य की सात की स्वत्य की सात की स्वत्य की सात की साम स्वत्य की सात की सात

दुवर्ष है। साम मान्य स्वकायन हिंद है। बााक्ष्में वह अवसर किन प्रकार आया—वह ममकनेडे लिये बंगदेशका भोड़ा हुमान्त जानना आवस्यक है। श्रीरान्तेक्की सुखुड समय मुसिरहुक्तीयो बंगहेराका गास्त्र था। यह उन्यसे तो ब्राह्मय से किन्

सुर्राटद जुलायाँ दासकी द्वामि साहसमी पटा था। हमने वही योग्यतासे अपने मान्तका प्रकथ किया और दाकाकी जगह सुर्पिताबादमें

अपन पानका वक्का का सामा वाह प्राप्तका अपन पानका नाह प्राप्तकार अपने हैं। यहिंदम अपने पानकार के नार है। यहिंदम अपने पानकार के नार है। यहिंदम अपने का पानकार के नार है। यहिंदम अपने का पानकार के प्राप्त के प्राप्

सवर १७७०में कछक्से की कीसिकने अपने दूत मुगल दरबारों भेने । उनमें एक काश्टर बिलियम हैसिन्टन था । फुल्फ़्सिन्टर वाइग्राह कियी ऐसे रोगसे पीड़ित या, जिसकी विकितसा हैसी वैच करनेमें असमर्थ थे । इस

या, शिसको श्वीकत्ता देवा वय करनम ससस्य थे। इस भंगोको देवान प्रेरीको देवान प्रेरीकिटन ने नसकी चिक्तिता करके रसे नीरोप कर दिया। वव स्था स्थितार विने

पारताशिक मानक शिक का विशेष के सामित है कि कि माने कि स्वार्थ के स्वार्थ के सिंह के स्वार्थ है हैं भी देश के सि भीर उनको सब द्वाराजन भविकार पुनः है . देवे यथे। बीसिएडे प्रधानको आजा मिल गांधी कि जिम मानकर वह बाढ़े अभार कर न हमारता जाब बहिक उपक्री जॉन दी न को जाव। कुरुकरों के मानेश जनको हैं। मान जामानाशक कर देनेदर है दिने गुन्ने और ग्रीभीराबादकों रुक्ताल उनके पुरुष कर ही गांधी।

इसके इस वर्ष अरासक कनकता अत्यन्त सुन्द्र तथा समृद्धिताठी नगर बन गया। स्वाहार बहुत वह गया। वगदेसके धनी यहां आढ़ा भवन बनाकर निवास कार्य रुपी । मुनिद्दुक्तीसांके प्रापत-कार्यमें प्रमुख डॉक दहनेने कणकारेके स्तापारमें भी बड़ी सहाच्या नियी । सुनिद्दुक्तीयों संबद्ध १,३५३में सुर गया । उसका बातावा शुकावहीक १४ वर्ष

रचेल तामन क्यता रहा। मदर १०६६ में उसके दुव साम्बर्धान्यों निहासनस्त वैद्या। यह बद्धा स्मिनचारी मा। घनी तथा प्रतिक्षित दुवर भनारों माने भ्रमण हो गये। भनीवर्धानी वो स्थापने परक एक

तीवर पा शते वहते रिहारका गरनर होनावा हा। जनने इन अस्माने ताथ उद्यवर अञ्चल कर दिया। वहाँका मेडकुल भी उसकी और ही यदा. मेता भी उसने मित्र गयी। उसने तिरोध वेदन यासद भरवर पत्राता आरम्म किया। पुद्धवे उसला अनीवहाँतो संबद १०१८में बंगालका नवार

स्पीबार विकास वार । जन्म नगरन बाहु नरावीन पुर्वेस स्परीत हुआ । सतीव वर्ष नराव सेना बाबनय बरहेवे लिए देवार रहतो थीं । वर्ष बाहुन सुझाना क्या नराव सेना बाबनय बरहेवे लिए देवार रहतो थीं । वर्ष बाहुन सुझाना क्या नराव वर्ष संबद्ध १८०० में उहुन्या नरावीं है हाथ आरावा तो अनीवहांना

ने उनने मांच कर तो जिसके अनुसार एउक नराष्ट्रको सिन्न गया। और चंगाल तथा विहारके निष्टे १२ जान गांपिन कर देवा तिथा हुआ। इस कार्ली भेने हाँको मरे नराष्ट्रका सम्बद्धा । उन्होंने भागी रकाके

देन कामन बन इनका मानावाक गणावात दुवा । व्यक्त अना स्माह विमें करकरेके दुर्शियर एक गार्ट नोरहेके आगा अलेक्स्मीयोज नाम को सत्ता त्रोय मोता मार्ट सोरहेके वाद यह कान कर कर दिया याता । अभी तक यह सार्ट् काराविके रामसे पण्डिके अने सुर्थकर्मियों सहय १९१सों मर गया ।

स्तके स्वाव पर स्त्रका रेटिय निराम्हील हे निरामन पर वैद्या। निराह-हैया हम समय १८ वर्षेटा बारू था। वह वहना ही सुन्दर वा और उनका नामा

भक्तेवर्रोलां उने ऐते नेमर्ग्य रह तिसा करना था. तो विस्तुरांत्र क्षेत्र क्षायान्त्रव कहे वा मध्ये हैं। उनकी सत्त्रवस्था बड़े लाड़ का प्रतिस्थानगर ध्यासी स्वतित हुई। उने न हुए शिक्षा हो सभी और न किसी

बहुदा इसने अनुसन हो नाम किया । <u>विनोधे साथ कुरता तथा</u> बहोरता दिखशनेहा होर्गे किन्दु इसमें विद्यमान न था । अंद्रोत प्रेतिहासकेले यो हो उसे दिख्य तथा द्वार गरिनद्ध कर रागा है । साते समय नगरने निरायुर्गेलाओं करवलेंके अर्थ होती सारधान रहनेके लिये

नकेत कर दिया था। उस्तुक त्याबे दहस्ती अबे होंका खटका भी उसा हुआ था। अबेबॉर्च अकोरहींबोंकी स्वयुक्ति साम त्याकर दुर्पको और दृढ़ भवाना आरम्म कर दिया और माथ हो त्य मतुष्मींको, विम्बॉर्च निराहरीताबे दिकद होड़ किया था, आक्षर दिया। इसमें अपनुष्क होत्स त्याने अपने दुव कुणकवा कौसितको राख भेते।

हैं नियमें उनके तुत्र स्तान की। इसस नजाने कृतिस हरतेया प्रकास अवस्की कोचे प्रसासनेके भाग से मेर बनक्वेस आक्रमा

हरके रॉब दिनमें भारत मधिकार वाग तिया। कठकांके सभी अंबोद्ध कार्येस वैद्यक्त मान प्रवे। कैसिकाब एक तदस्य भी निस्तर हास्त्रिक अंबोद्ध कार्येस विकास मान प्रवेश

नामका एक खेलक भी था । उसने अन समयको बढ़ांके सादारांसे मिछने सवा नगर-विरुद्ध भड़कानेमें छापाया । उसे सब आमारिक अनाहांका भी छान था। उस-सब वार्तासे क्षाह्यका सारधान कर दिया । क्लाह्य गर्स

सब बातास स्काइयका सामधान कर दिया । क्याइय वस स्वाइयका ग्रह मनस्य समयसे पुषके पुषके सब यह यह दूरवारियोकी भारतीओ जानेके प्रयत्मार्थे ज्या गया, और जब शुक्का समय भाषा हो

शुक्ति सार्व में कोई भी ऐसा पताझ तेता तथन शुक्त न या जो नवाहरे विकट न हो, भीर जिमने क्याद के स्वापना हेनेकी प्रतिशान की हो। तीन सार्वह भीता ही भीतर बनार, राजा दोखताम, सेनावित भीर जाइट बिनने दिसाइडीकार्क प्रदूष्टी विद्याह किया था, और सेन्द्रुष्ट तप क्याइडी साथ एक

क्षती-परदा श्रीतः सिवाह दिवा गा और तेन्द्रकृत तर स्वाह्यके साय एक स्वित्ता करित है जा स्वित्ता नम् स्वित्ता न्या स्वता स्वता

सेना है अपूत्रर तें। भंदी ज़िंसी मिले हुए थे । सिवाहियोंने बानेसे इन कर कर दिया । नवानने उनकी बहुत सा चन देवर किसी प्रकार सुद्ध क्षेत्रमें भेजा ।

वन नवादन करना पर्नुचा यस मागत तह यो मीरवादको भोगते भी है वह दुरियोचन न हुआ। यह अब वस्तावा हि बड़ी मैं प्रोसिस न मा जाई। भोजा युक्त-बड़ा करना स्थान न था। । यन साथ जरने गोड़ी (ब्रिक्टि) कर है पूर्व बताओं निर्मेष करना चारा। स्थानमा यबड़ी सम्मादि यही थी। हि इस समय भागे बहुक्त स्टूबन सप्तुक नहीं हैं कर अवरहरू इस सम्मादि हिस्सित था। । अस्मी बच्चान में हमी परिचास रहुंचा कि किंद्र असेले भिर्मेश के बहुन में कोई बचनर न रहेगा भीत भागत थुंचा कि किंद्र असेले भिर्मेश के बहुन में कोई बचनर न रहेगा भीत भागत भी बहुत होगा। यह सोचकर रमने करकात पुत्र करने में विचार कर विचार भीत नेतारोडी आहार है ही। पास्तु साथ ही सम्मे भीताव्यक्त कर विचार मेंति करने स्थान नेता कि पास नुत्र में स्थान मेंत्र कर से साथेगी।

दोनों भोरकी सेनार्षे आ दरी । चचान सदल तता तो राजा दीनवारान, वार चुददुन्धां भीर सीर जावुरके जबोन वी जो स्टाइवके साथ सिले हुए थे । जावक साथ कवज पांच सहल अदगोशी और माल सहल जाई थे

१९१५ रा युद्ध - जिन्हे अनुसर सोर सदनको और नोइन्डान के १ दनमें और सदन अहेला निष्ठार था १ दूनके अनिशिष्ट व्ययदनस्य कार्य हुए अनिर्मित सिर्माह अन्य अभिन्न कार्यक लिए सदने और मार्निके विष्

कॉटबद वे १ कम्पानी मिनिकान गाळावारीन जुद वारान किया, परल्यु थोड़ी रेर बाद बुद दर गत. रुदर अमे ४१ने नी लाळावारी कन् थ्य दी जिन्हार भीर सद्द उनको और बढ़ा, परन्तु आरोते गोतियोंको बौजार हुई और वह दुख्नी होकर गिर एका। अब तिराद्वरीताने भारताकरको तुलाकर उनसे विनय दूर्वक मार्थना की कि आप मुद्रभावसे सहुँ, बल्कि उनने प्राची पानी उत्तर कर उसके पार्णीय साथ हो। उसने

बाल्क उनन अरना पाउँ। त्यार कर वसके बरयानर बाल हो। वसन बहा <u>"बाज्य मेरी लाज तेरे हा</u>पमें हैं।" इवर तो बाज़्सने अरनी ग्रातीनर हाथ रस वर सिरको जुका दिना। में आवाका और कहा

स्तानिहें। कि पातन करूंगा, परन्तु उत्काल तथर स्टाइयके कहला मेवा कि अब समय का गया है। किरमवायने राजा दौलवरानके सुजाया।

नःरवाचरका

उसने नवारको उन्हेग दिया कि हस समय आरको आत्म-रक्षा करनी अलानइयक है। इसलिये आरको चाहिये कि सेनाको सेनागितयोंनर छोड़कर स्वयं पीछे हट वायं। नवारने पह उन्हेग मान लिया और हो सहस्र सवारके साथ अंदरर वैठकर मुर्ति-हावाद चला गया। किर न्या था! कुठ कोनीको सिनाहियोंने नाममावको साममा किया। प्रतासीको युद्ध हाइवने बीला। इनमें केल छुट अंदे के और १६ मिनाही काम अर्थे। नवाद नावार सवार होंकर मागलपुर्ते कांसीसियोंके पास वा रहा था। नावों रावाहरूल वाले वाले बाहिक थक गरे और नवाद पुछ उपानमें विकास करता हुआ एक प्राप्त में सिमान करता हुआ एक प्राप्त में सिमान करता हुआ एक प्राप्त में सिमान करता हुआ प्रया । वह ह्यक्ष वाले सावाद लावा प्राप्त में सिमान करता हुआ पहला प्रया । वह ह्यक्ष वाले सावाद लावा प्राप्त में सिमान करता हुआ पर हुआ प्राप्त में कि क्षेत्र व्यासे मानाहरूको सावासे उसके प्रय

जिरादुरीताम रथ मीरनने राहिको वंगरेराके भन्तिन नवाब सिरादुरीजाक संबरसे अन्त कर दिया । इस सारे सेटमें केवल नवाब ही एक पुरुष पा

जिसने क्सिका योसा नहीं दिया और सम्चे इद्यक्ते अपने देशका वचानेका यत्वक्रिया।

नीर बाहर सिंहानवरर बैटा । इसे इतना समस्त्रेकी दुदि न यो कि तिहानवस बाहाविक स्वामी कीन है ? नवाब होते हो उसे एक करोड़ स्वया कम्पत्रोकों, पवास लास करकनीके भेने हाँकों, बीस लास देशी भीर दस ताल आर-मोनियों के लिये देने पड़े । कींतिलके मेम्परोंने मिस्टर ट्रेक (पवनर) को दो लास अस्तो हज़ार, स्लाइको हो लास और विशेष सीठड़ लास मेंट्र मिस्टर बोकर, मिस्टर बाईस, मैंनट करोड्ड स्ट्रेस क्या हमाने विशेष सीठड़ लास मेंट्र मिस्टर वाइमको विशेष मिस्टर बाइस मेंट्र मिस्टर बाईस, मैंनट करोड्ड स्ट्रेस क्या हमाने विशेष सीठा करा हमाने विशेष सीठा काल, सेवाक लिये कोई हो क्याइम क्या स्वया हमा प्रमा । इनके अतिरिक्त वीवीत परानाको जमीदारीके अधिकार अंग्रे बोंको दिये गये । असीवन्द्रको दूसरा प्रतिवादय दिया गया । वह स्वया व निकनेते पायल हो गया ।

अब हमें किर पोड़े समरके लिये दक्षियमें भावा पड़ता है। वब हंग्लैज्ड और कॉमका युद्ध भारम्भ हुना तो कॉससे सबद 1619 में दक्षिण भारतसे अंद्रे डॉन को निकाल हेनेके लिये कॉट वैद्यों सेना हेकर मेजा गया। वह इसको तथा कर्ना- अञ्चल हो तोहम सम्मायका पुरुष था। वह दुसरोंको सम्मावितर

निर्वास पुर कि जिल्ला प्राप्त कर देश था। यह दूसराओं सम्मावस्य निर्वास पुर कि जिल्ला मान प्राप्त कर देश के हैं कि हैर्साबाइमें हुमोड़ों बड़ी था

थी । उसने कई वर्षों तक हैदराबाद हे नगावको अपने हाथोंमें एखा । उसके सन्तयमे वचरी सरकार नामक इलाकेंद्रे फ्रांसीमी अफसरने अस्युत्तम प्रवंध किया था। कांद्र लैलीने आते ही तुमीको हैदराबादसे बापम बुटा दिया, और उत्तरी मरकारका मबन्ध एक और अञ्चमवहीन फोयोमी अफ़्सरके हायोंमें दे दिया । क्यको मूलेताका पहिजा परिणाम यह दुआ कि वहांका देशो सामक सावा आनन्दरात वित्रोही हो गया और उसने वैदापटमपर अधिकार कर लिया । उसने कलकरोड़े अम्रोज़ांसे इसलिए प्रम्यादार शस किया कि वे उत्तरी सरकारपर अधिकार कर लें। इस्पार कलकरासे मेजर कोई सेना सहित भेजा गया । राजा आनन्दराजको सहायतासे जनने कान्द्रोरमें प्रतिशे सियों को परास्त किया । वहांसे शांधीसी सेना मछलीवरम गयी । बढ वर्ष पर्व मञ्जीपरम प्रांतीसियोंक अधिकारमें आ गया था और अग्रेज वहांसे निकास हिये गये थे । फोडने मछलीवरमवर आक्रमण किया । उस समय अधिमी जेनरल "कान-फलो " को वहत सविधाएँ प्राप्त थीं । यदि उसके स्थानपर फोई जैसा कोई योग्य पुरुप होता तो सब अमें जी सेना नष्ट हो जाती। पुरन्त "कानुफ्ली" भपने मकानमें वैठकर भेडानमें आठायें भेजना रहा । यह न तो धरबीर या और न इसे बंदि थी। फोडने इंग्लेंग्डरे लिये " धुमाली सरकार " के जिले प्राप्त किये। धुदका द्वारा परिणाम यह दुआ कि सलायतजगरे अमेज़ोंके साथ सचि कर हो, जिससे न केयत उसने प्रासीसियोंको अपने दूरवारसे निकाल दिया बश्कि यह आजा दी कि मेरे राज्यमें कोई आंसीसी वस्ती न बसायी जाय । यह निश्चय करके

दाल्यम काह जासासा वस्ता न क्याचा जाव । यह ानक्ष करक करेवाराम कीर क्ष्मीकी परावय भारत युद्ध होता हो रहा। आवरकूरने कीर कैटांको करेवारा वस अन्यों वसकित कार्य विकासीकी वेस दिखा। समन १००६

तुन के क्षेत्र प्रशास का प्रशास का विकास करिया। स्वर्त ३८०० | में इस्केंब और फ्रांसची परस्प साथ हो जानेपर भारतमें भी दांगों जातियोंने मधि। हो गयी और पश्चित्रपेत मंत्रीसियोंको दें दिया गया।

कोई के क्रवहणा पुरुषनेवर यहाँ एक और आगड़ा तैवार था। मीरमायर के मि हाथनपर वैदनेके पुत्र काल अनलार यह बितित हो गया कि इसने यह पीरोशमी करके अपने लिये दास्य स्पीर लिया है। विशेषकर उपक्र इसे संक्षेत्र किए पुत्र मीरम भसे गोंके उसन समाने बुद्ध करना था। एकासी पुत्र है। के पुश्चन सुक्त स्पापार और नेति होवे का गया। इस स्पापीरों-

इसके बाद क्लाइव द्वालेग्ड चला गया । उसके जानेगर जाह आलपो जो । पिताके मारे जानेगर दिल्लीका बाइसाइ यन गया था बंगालपर आक्रमधकर दिया । पुरीना और तितुँतके मुमलमान गयाव नो अंबोको इ.भ.नवता सम्प्रते दुव्यान दुव्य थे उसके माथ मिल गये। इनके उपकाप करके प्रमास भारत कालमके माथ थी। बंगालपर आक्रमय करके प्रमास स्वाना ही उनका पास्तविक द्वारेश । पलालोके पुर्वके पूर्व भी मरादे बंगालको जीतनेका विचार कर रहे थे। इससे स मन्यन्थमें सरस्के स्वाने क्लाइवको एक पत्र भी लिखा था।

ताह आख्नके विरुद्ध भीरन सेना खेकर चला, परन्तु वह ( मीरन ) मनसे/ द्ध करनेकी तैयार नथा। उत्तर्ने वादशादसे पत्रन्यवहार करना आरम्भ कर दिया रि त्यामन यह निश्चय हो गयाथा कि दोनों सेनायें निरूकर असेजोंके विरुद्ध मिकरें कि अकस्मान् रात्रिको पिवली गिरनेसे मीरन मारा गया।



## तीसरा प्रकरणः

#### ्मीर क्रासिम

मीरनकी सुत्युसे एक और नयी समस्या उपस्थित हो गयी। मीरनाकारे दूसरे पुत्र बहुत छोटे थे परन्तु उसका जामाता भीरकासिम बड़ा च्युत तया दुरस्ती पुरुष था। उसे अब आस्थोन्नतिका अच्छा अवसर क्रिया। उसके हृदयमें और

भी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं थीं। सम्पूर्ण रास्त्र अंग्रेजी कम्पनीके

मीर कासिम प्रतिशा हायमें आते देख बसने प्रतिज्ञा कर की कि बिल प्रकार हो एक बार राज्य हायमें केवर में बंगालकी अंधे जोंके शासनसे ग्रन्थ करूंगा। ग्रीस्कृतिय मीरनाफरकी बोरमे नवे गवर्गको बुगाई

देनेके लिये पदा। कलकेचा कीसिल मीरेनाश्तरे वर्षान्त वसके वसारिकारी वेषण-पर विचार कर रही थी। मीरकासिसको भएने प्रपत्नों सफल होनेका समर्थ सिक गया। वसन बातीहों बातीमी जान लिया कि कीसिलके सभी सभासद वस्त्री लेक मेरी सहायता करियर वसते हैं।

nei adiani menat anu d

अन्तर्से यह निरुपय पुत्रा कि सीर आकरको हतावर सन्हे क्यांनी सीर कार्त्सिक निर्मालकार वैज्ञास जाय। इसके बहुवेसे बहुवान, मेहनीहा तथा प्रत्योगडे किये कमनीको सिंग्लें सी के बिरिक्के सामार्योको निर्मालकार करें दी आये नावर्गर वैनाराटको ५० साम, शांत्रकालो सो साम कर्जात, सिंग्लर, सन्तर और सेक्नमाया-सन्तेकको ५ आस्तु केवाह सो साम, किया, सिंग्ल पार्म सामे

मार जापरका पद-स्तुति छिपे मीरजाकरके पास पहुं चा। मीरजाकर इसकी अरोहा और भी अधिक कावा देनेपर तैयार या परन्तु यह प्रतिहानब जिला

जा चुड़ां चा इसकिये विकास हो भीरजासको मिहानत्व परसे रखरना बहा। उसको जाकान दिखासियोंने पर किया। उसने करनीस्म कहा कि से मीरकासियके सुनुदं न दिखा जार्म बेल्कि हुई के करनाची में रहते किये मानका दिखा जाये। यह स्वीक्षा किया गया और मीरवास्त्र तीन वर्ष उरासक करकामें आकर रहने कमा। तत्त्र चार मीर क्रामितने वास्त्र मानका मुर्दि कर्म मानवा १४०० में जाने भीरत दिखा। भीरकामित हुइदियास्का मानुक्त मा भीर कृत विशेष प्रयोजने किये ही सिहामनेगर बैहुत था। अर्थन मानुक्त मा भीर तम करने रहने थे। थोड़े दिलांसे बहु उससे कही पूर्ण करने कमा। जिन्न सेक्सर्य क्रिया निस्त्रक की थो वे बारियन को गाने भीर उनके स्थान जो नवे समस्य सर्थ है। अर्थ से वस्त्र करा इससे प्रयोजनी करा स्थान करने स्थान करने स्थान करने से स्थान करने हैं। मीरकासितने सब बातों को देख लिया था और यह भी अपनी ओरसे सुद्धके धुनमें लगा हुआ था। भयन तो उसने अपनी राजधानी मुंगेरमें हुआ ही। यहां पृक्ष बढ़ा भारी केट विध्वमान था। जाते ही उसने दुर्गको अधिक दुर्ग करना आरम्म कर दिया, और सीम्मी अप्रेज़ोंको उनका रुपया देकर उसने अपना प्रयम्भ पेसी उत्तम रीतिसे किया कि उसको अपनी आप होने लगी। इसके अतिरिक्त उसने जब देखा कि आंन्लसेनाका यस उसके संगठनपर निमर है तो कट उसने अपने पहां महेसीमी अक्तर निमर है तो कट उसने अपने पहां महेसीमी अक्तर निमर कर दिया कि अपने सहा महिसा आप होने लगी। इसके अपने पहां महेसीमी अक्तर निमर है तो कट उसने अपने पहां महेसीमी अक्तर निमर है तो कट उसने अपने पहां महेसीमी अक्तर निमर है तो कट उसने अपने पहां महेसीमी अक्तर निमर है तो कट उसने अपने पहां महेसीमी अक्तर निमर है तो कट उसने अपने पहां महेसीमी अक्तर निमर है तो कट उसने अपने पहां महिसा महिसा अपने स्वाप्त स्वाप्त

इधर ब्हैंसिलके सभासदोंने रूपया प्राप्त करनेकी एक विश्वित विधि निकाली। देशके ब्यापार तथा व्यवसायोंकी रक्षक सरकारही होती है। परन्तु पदि स्वयं सर-कार नूयनेपर तैयार हो जाय तो ब्यापार तथा व्यवसायका कोतिनका प्राप्तः शूलना—कलना सम्मव नहीं। कोतिलने एक ऐस्ट पास किया रिंड क्रमेर कि जिस सालपर अंग्रेजी प्रमुख उत्तरर नदीने कोई कर न लिया जाय, और जिना पासके सालपर सारी कर लगाया जाय।

जिल नावरर अंग्रेजी मण्डा होता था या वहीं भारत किये सिपाही विवानन होते थे इस नावड़ी जांव नहीं हो सकती या । इससे कमनी के नौकरिने लाखीं तथा करोड़ी हरवे कमाये । उन्होंने कण्डा तथा पास देनेका अधिकार: दूससै के हाथ येवना ग्रस् किया । देशमें नास तथा असान्ति कैंड गयी । वहां कहीं नवायके माडके अदूसर कर सेनेका पत्न करते थे अंग्रेज प्रतिनिधि उनकी पकड़ कर हैद कर देते थे जिससे सारा देशी न्यातार नष्ट हो गया । यहुतसे जिल्ले विनट हो गये, नवायकी आप कुछ्न रही ।

मीर्डमित इसके विरुद्द शिकापतें भेजना था किन्तु वहां कौन मुनता या । वयपि गवनर बैनस्टार्ट अपनी ओरसे पुराई कम करनेका पत्न करता था परन्तु सर्व-सम्मतिके आगे उसका कुछ यश नहीं चळ सकता था । अन्तमें

मार क्राप्तिमका वह नवाबले झुंगेरमें आकर मिला और बहुत वाद्दिवादके विरोध उपरान्त यह निर्वय हुआ कि अंग्रेज केंग्रल नी प्रविदात करहें और देशों स्वाचारी प्रयोग मतिसत, पास्तर संग्रेज मितिसिय तथा

नवायके अफलाके इस्लाक्षर होने चाहिये। नवाय दूसके सर्वया विरुद्ध था परन्तु विवस हो उसे माननाही पढ़ा। बन यह प्रतिशायत्र कींसिलमें पहुंचा तो सभी सदस्यों ने इसको माननेसे इस्कार कर दिया, और इसपर स्वाउते रहे कि अप्रोज़ी व्यापार विवा करके होना चाहिये। मीरशानिमने यह देखकर कि इससे मेरी प्रवा सर्वया नष्ट ही बायसी कर लेना ही यस्त कर दिया और स्वासरका द्वार सबके लिए उस्मुक्त कर दिया।

इत्तपर क्रींसिकने नारज़ासिनके साथ युद्ध किया । क्रींसिलका एक समायद्व मिस्टर ऐक्सि इस समय पटनेका प्रतिनिधि निषक होकर यथा था । इतने कुछ आंख-सेना मंगाकर भातःकालहो पटना नगरपर अधिकार कर छिता ।

सीर बादरहें दुनः नवाबने यह समाचार सुनद्धर सेना मेजो । संबन् १८२० में एक बाद चोत्र पुद्ध हुआ । उनमें तीन मी अंग्रेज़ तथा दो सहस्त देशीमिशाही मारे गये और शेपने अपने सस्य नवाबको सेनाके सुदुई कर दिये । नवाबने इस घटनाकी सूचना कलकत्ते भेडी। कलकत्ता कॅमिकने अब मीर

की सेता यहुत यहजती थी, उसके कोयमें रायां भी या। परन्तु आंतरोनाक सेता-पति बुध योग्य या। युद्धक निर्णयु केनल नेतारा ही अन्तर्शनित रहा है। आयोजने हे देशीनेता आये जीके ममान योग्य न थे। मीरकुशिनके अनुमद्द गुरमाद तुर्शिक्षने करता क्षेत्रमें जीन पेदमके अभीन अपने ही सेताका हामान किया। बाध योर पद्मान दुआ। अर्थ ज हारने हीयर थे कि अकस्मान सुद्दमन्तु गुर्शान्ते आंतरो सारा तथा और अर्थ जोड़ी जीत हो गया। जान पेदमें मीर बाइरके केन्द्र सुवित्तर-वारों निर्णयु कुमा।

इसके परचात <u>परियाते स्थारप्यकंत दूसरा शुद्ध हुआ जिसमें असे तो सेनाकी</u> बड़ी हानि हुई । परन्तु जान पेडमके पेयें, शुद्धमत्ता, करावता तथा मीरकासिमके

सेनापति शरभवीत्वीको नियंदनासे भंगे जी सेनाको जीत हुई। मार कामिमकी इन्ट देवीसेना हटकर एक स्थान अन्यवा-नाद्यावर किर एकत्र हुई।

यहाँ मीर ज्ञानिम से सैन्य-म्यालन द्वारा उसने या कि किसी भोरमें आक्रमण न हो सकता था। ऐसम सीन मणाह तक प्रयोध बता रहा भीर रावुके वारंता आप उसम भी देता रहा। उसन्तु पक नियादी शिरको भागकर ऐसमके पास जा पर्वुचा। उसने मालेकी इन्त्रल पार करनेका मार्ग करा दिया। यह नन्दें एक पर्वेतार ले भाग जहां से आक्रमण हो सकता था। मार्ग उसने होंगे ही एकएल चनुकें चनने आस्त्रम हुई। कुमिसको मेनोई इन्त्रक पद्म मार्ग उसने पद्म गयी, सिताहियोंने भागना भारम्य किया। योजंकी भोर मीरक्रासियने सेना बार्ग कर दो कि जो नियादी भागकर पीठे हुँ उसे गोवियोंने मार दिला जया। हम अस्त्र दोनों भोर भोरकी पासे हिन्दी भीर सिताहियोंने अस्त्र सेना स्वारा अस्त्र कर लिया, और मीरकृतिसन अपने सेव मारियोंको लेकर भारम में प्राराण

दमने कुछ सम्देह नहीं कि बगाएका मागव हम सुद्धार निमरे या । यहि वेहम केमा पांच अर्ज मंत्राहति व होता तो हमहब्दे की हुई दिवस और सभी कार्यार पानी फिर जागा और बंगाल किंद्र हमारे नवारी मागानी पता माता। विहासित-को विद कोई भूक भी तो वह बड़ी भी कि वह स्वय राग्येयमें मुश्यकीर ने मुगा जम्मे विद्यानता सिकाबियों के हार्योरर विशेष सभाव बालगो और नेमके अफूमोंने पासर के या नवार होने वाता। संबद् १००९ में मञाइनची नामक एक मुरामानी व्यापारी जो कि हित्ती दर-बारमें बड़े पहंचर पहुंच गया था अवश्रम नयाव वज़ार नियन हुना। जैसे निज़ाम इक्षिणमें और सुशिंदहरूटीयों बंगालमें रानव हो गये ये वैसेश् भवश्रम नवाव स्थाइनजोंने अवश्रमें इस्तंत्र,रास्य स्थापित कुत लिया। उसके स्थानमें उसके सजीता स्ववहरत्या संबद् १०९६ में और उसके १० पर्य याद असकी सन्युपर शुजावहीला नवाब हुआ। जगमन उसी समय निराद-हीला बंगालमें नहीं सर्वे स्था

त्रकार कर र भेर असके कैन्द्रमें सितने गया। यही उनने पहले पहले सुन्द्रह शहरवानिक अस्ति वास्त्र किये. हुरोगीन इत्तरह कुनाह्य विकासी हुई सारवासिककी सेना देखे। उनके विकास बड़ा प्रसाद दहा।

संस्थानिक स्तु निकान विकास का स्तु विकास का स्तु विकास का स्तु का स्वार्य वहाँ स्वार्य का स्तु का स्त

मण किया और तुमन माथे राजुर्गाको साराल कर जनको नाम नहीर है देवसे अक्ष दिया। अम नवाब मजीर शी तैयर दो तथा। एक परिमाणन दिया गाम हिम्मी मोदकारियम में मेरा के किये 35 मान करा मारिका देवियो किया कराय की प्रदेशी सम्प करनेया मारामाझ वार्षिक कर तैये तथा नवाब मुद्दिक विश्वे थेया पुत्रतित तथा की मोदका की। भाव में कर साराजित ब्रांटेस उनने तथा मारामाझ के बोकी प्रदश्त बोरी-बा मा नियम हुन। ये सामाने पन्न १९३० में के प्रकार वृद्धिक विश्वे के कार पास्त्र हुने । ये सामाने प्रकार की

द्वार जीन्य भेता वहां विकेतानों वहां हुई थी। अनुस्तु नुलाही हिज्यों वहां कुंग्रेस्ट हास्तर शिक्षा लगा और यह अक्रकों वा कर महात्रांथी। एक व्यवस्थ क्यान नार्कियों निर्देश हुई हो वह औं अवस्थ भा और देश भी औरता हुई। इस ह उद्धे के नार्के ने निर्देश ते वहां के अवस्था मा और दूर भएगा। यह द्वार्य पर बाद जिस्सा को तार्के के दिन्त तैया कथा। सामनी भी सामना बरी क वह दिस्सा हिस्सा देश कि साम प्राप्त मा माहिसा क्या सामना बरी अपना हुंग्ये, वाट्यू स्माने एस स्वत्य के प्रस्तु माहिसा क्या मा माने बाद बाद प्राप्त वाट्यू स्माने पार स्वत्य के सामनी भी भी सामनी बाद करा कुंग्ये, वाट्यू स्माने पार स्वत्य के हुंग्ये बाह्य सामनी वाट्यू क्या है कि वाट्यू सी

भी। पूर्वित तस्ति अर्थे तक वित्तिक वनुत्रते आस्पीती तस को ५ - त - तेनेन मिहारी भी थे। पुत्र आश्रम कर समय बहुत या वरण न ६ - रिनेश प्रतिज्ञा का गयी थी। १८०मु वर्ष मीरवाहर भिनामन स्

बंद शहर होना कर जा जाकर जानने दिखार किया राम जा स्था पांच ब को देश हो व जान है को हान दिखा । स्थाद जान स्था रहे रहे रहे हो अर्थन है और जान हमा बद्द का है का है का है रहे रहे हैं जाने कि को हुई हो और १ अर्थन में ब स्थान बाद के साथ जिल्लाक होने नहीं के स्थान स्थान हो है जान के देश का को को हिस्स है का स्थानकी स्थान करके दनको मां सन्तुष्ट किया, और इन्हें हरियरीय सैनिकॉर्क रे माग देनेही प्रतिज्ञा करके लीडा लाया। यदि इस समय नचार बद्धारको सेना कड़ीं नमीय होती तो बहां फिर पहिला सामन हो जाता। वे नगर्क यह विद्रोह सान्तकर चुकने पर नया अफूसर मेजर कारक आ गया।

मे<u>जर कारक अफरारों</u> तथा निराहियों त विश्वास न करता था और न ये इसे चाहते थे। कई दिन इसने बाहरूसमें ही ध्यतीत किये। अन्तमें वह वश्सर पहुंच कर सानुकों श्लीका करने लगा। या कत्रकता कैंसि-पहनाता हुद्द रुको इसकी सुचना मिली तो उसने तत्काल पढ़कर समुसर

आक्रमण करनेडी आज्ञा ही। उनने हिन्त दिया कि कर्मनाता-पर पुल शंघनेडी आज्ञा ही गयी है और जब पर्वास मामान एडव हो आवेगा तो मैं चल पट्टांगा। कलक्षेत्रेस सीप्र बट्टांगी पुनः आज्ञा हुई। इस्तर उनने लिचा कि युद्धकों कीतिल लड़ार्ट्डी सम्मान नहीं देगी। यह निहत्र्य हुआ कि मामान रमद प्यांस है, और साजु बरमरकी और आ रहा है इमलिये पीछे पटना हट आता चाहिये। यहां पट्टेंचकर उनने आपको मुरक्षित कर लिया। उधरते नवाब बज़ार सेना लिये बट्टा रहा था। अन्तर्म २० बैगाल (३ मई) को नगरपर आक्रमण हुआ। मार्चकल नक सुद्ध होना रहा। यदापि नवाब वज़ीरे उक्ट समय बड़ो बीरता दिग्लामी पर नगरको न लेसका। बट्ट अपनी तीर्ने लेक्ट सीछे हट आवा। बदो तीन मताह और मेनाय पड़ी रहीं। वर्षाग्राल आरम्म हो जानेपर १६ स्वेष्ट (२० मई) की नवाब बज़ीर बरमर आ गया।

हैंबरोगमे इंग्लैंग्डसे १४ आपाड़ (२८ जून ) को किसी और कारण वज्ञ सेंडर कारकों नौकरोंसे हया देनेडी आज़ा आयी । कड़ाजा कींमिल इस आज़ा-पर बहुत प्रसन्न हुई । कार्रकों स्थानपर मेंडर मनरों

मेबर ननरें। अहमर बनाया गया । यह इस्रंडिंड मर्बया विद्याल स्वभावम मा । मनुरोंड पहुंचने हों एक इंडिनना तो हमें यह दुई कि एक ईसी परदन बाग़ी हो गया। यह बालने करने हें लिये स्वरास देशों एटटने पहुंची। उन्होंने बाग़े परदन बाग़े हो गया। उन्होंना करने हैं लिये स्वरास देशों एटटने पहुंची। उन्होंने बाग़े परदन हों हैंद कर दिया। ननरोंने २४ नेवाभों में तेति हैं मुहंपर बहाने की भाग बीप देशे निया हरिवर्षीय सेना एटट थी। त्यों हो पर मुख्यों में तेति हैं मा माया भागे बहु, और अपने अपने के माय बीपने हमें उन्हों हमा है हमारे बार माया भागे हों हमारे पर उनके परिदान का दुनन भनाव पड़ा कि मानी विदानों के आहे सेनार सेना कही । यह इनारे देशों पहाधिकारियोंने भाग्य मनराने व्यक्ति हमारे माया विदान हमा विदान हों हमारे माया अपने एक हमिया हमी हमारे माया अपने एक ने होंचे देशों पर माया नात हों। देशों परदनों में पर्या। इसने दल्का हरिवर्षीय मैनिडां हो नोरें नियार करने और देशों परदनों माया हा हमें सेना हों। इसने सेना हों। इसने देशों पर भागा नात हों। इसने करने सेना हों। इसने पर भागा नात हों। इसने माया माया माया हिंदे गये। इसके परवात सब औरमें सेना में एक पर मनरों पर हार्मिस (३२ अस्तुवर) को बसनर पर्वणा। इसनों हुवर्मिस मीर

सन्ति विप्रदर्श शिक तथा सेनाक रचना एक ऐने सद्भापके दावाँ दें को दें को "संत" (Coofederacy) ने प्रवाद और उससे कराय देवा है। वह 'मारे' के सिक्ष मिल महत्त्वांके इस्तार का मकता है चाहे पत स्मुद्धाव सिनंद या और के सिक्ष मिल महत्त्वांके इस्तार जम का तो चाहे पत स्मुद्धाव सिनंद या और के दिन्दी नामने पुरुष्ठ तथा जगत है। स्वाद स्वयंगी वाति-मेन्द्र के स्वयं का त्रावा होना या यह करना मर्यया क्रमासक है। वर्ण-मेन्द्र इस्तान क्षण मिलन त्रीक होने हो निम्मिया, दोक कर स्वानि स्वयं मिलन रेवाम किया होने जो साम्राय था। परत्य वेषाको क्षणि प्रमान स्ववेडे

मराडां का वरम्भ देव अतिरिक्त मिन्धिया, होळहर नथा औयले प्रस्तर मी देव करने

थे, और अपने अपने घायनकी यदिके लिये पूमरों के विवस यक्ष कानेपर करियक थे। पंपार्थ बान तरे यह है कि शिवापीकी मन्त्रके काराभा जो जिएकाछ पर्यमा औरमानेयके विरुद्ध मुद्द होता रहा क्यमें राजागणके. भाषतंत्र तित्र विश्व सराधा सरदारीति भागा भागा भागा भागतवा भागे दिहे प्रवृत् धना किया। जारो इस प्रश्नाय के इस सन्ता वर्ष धरी इसमें निर्वेद्धता भी जा गता । वांत इन मराहा रियानवांका एक बलानी विकेश प्रातिक मात्र महारहा ब होता हो। यह निर्देशना पक्ट न होती और बनावित हुई बाउ हे अनम्पर सबंबा त्या हा जानी परम्य यह यह आराम हो। जाने हे कारण पूत्रमें कोई गेथी रियायन प्रश्य न हो मधी, जो मोब्रामिक क्यमें समाचारण होक्र हन सकते अपने साथ सिका महे । यदि मगरा रियामलीई कोई एक, बारे यह गिरिया दोता भवना पेता।, दूमरोंके सुझाबके अधिक बणवार हो जाना सी यह समी रियापनीको एकत्र कर है सम्मिलित शक्ति शत्रु है शिरीत लगा सक्ता।परन यह थानी होने न पाया था कि अर्थ त क्षेत्रमें भा प्रथमित हुए। प्रश्वेत महास रियापत आने आरही किमी अन्य रियायनमें श्वन न समकती थी और धोड़ीयी बाजार परसार अवने मरनेपर उधन हो जाती थी। इस श्रास्थाने रण दियायतीको एक दूसरेस प्रवह काके जीत केना साधारण बात थी। वारेन-हेर्न्द्रपत्रको हुए नोतिने सहारता न सर्व स्पाहित प्रमुद्दे सुद्धावने नाना पहनरीय नया ग्रहानामा विकिश्वा वो वहे साहित वजान माहा थे। उन्होंने माछ। जिल्ला जिल्ला मानीको जाना बोत्यनासे परशाह सुकाह स्था । परण्य वह है सर गर्वे और उनको पारण्याका कार्रे प्रमुख कथान न हुना ना पनने विकासका

का गयो। सार्व वेलेंक्शंत भागी शीवद महायक्तमता तीति (२०१०) १४४० है। सनाहर दूस प्राप्त क्लिकास राज्या। इस सिंग्रेड समूतात्व से सोजी गर्यन सर्व हिमा सिंग्लन जिल्ला हमी सो ता वर्ग सिंग्लन

थी । इन नवाक्ष करन रह दश या पाल्यु वह अस बाँड असब होनी थी ।

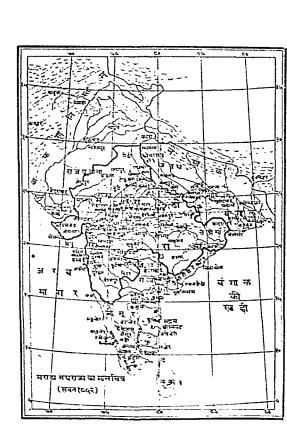



इससे यह सप्ट है कि यदापे वह राजा या नजाव अपनी रियासतका खाली या और विग्रह तथा सन्धिका जिम्मेदार या किन्नु सेना न होनेसे थह अ'ग्रे जी राज्यके विकद् कुछ न कर मकता था, और उसे अपनी रक्षाके लिये सर्वदा उनके आधित रहना पड़ता था। भारतवर्ष जैसे देशमें जहां अनेक मकारकी रियासतें विद्याना हों केवल इसी प्रकारका राज्य स्थायी हो सकता था। प्राचीन कालके महाराजाधिराज सम्भवनः इसी प्रकारको जासनप्यालीका अनुरस्थ करते थे। यदि दिल्लीमें मराठों राज्य मलीभांति स्थापित हो जाता तो ये अन्य मराठों तथा रियासतोंते इसी प्रकारका सम्भवन्य स्थापित कर ले सकते थे। परन्तु उनके भारपमें ऐसा नहीं था। मराठा रियासतों प्रश्व प्रकृ प्रकृष्य में और अपना लाम स्वतंत्रक्रपसे सोचती यों। लाई वेलेज़लों को हो किसी न किसी मराठा रायासके साथ भी अपनी महायक सेना (Subsidiary) को नीतिसे सम्बन्ध स्थापित करनेका यत्न करने लगा। यह इसी यावमें या कि इसी समय पेशवा घरेलू कलहते दरकर भागा और उसने अ'ग्रेज़ोंके पास आकर आध्य लिया। उसने वेलेज़लीकी नयी नीति स्थाकर कर ली।

संबद १८३० में नारावचरात्र पंत्रवा हुआ। यह वड़ा होनहार व लक या। अपने वेराने सव उससे प्रेम करते थे। नापवराव कहा करता था कि यह यालक बड़ा साहतो सैनिक होना। एक बार वाक्यावस्थामें नारावचराव पाँचमं ही नारावचराव पेरावाके लाथ एक ग्रीटे पर्यंतरर वैठकर हिरावा हाथीका मुद्ध देख रहा था। दैवचानो हाथी वेनमें आकर दर्शकांकी और दौड़ा। समस्त मनुष्य भयमीत होक्स भागने छते। प्राम संकटनें होनेके कारच वे पेरावाके छिपे मान आदिके नियम भी भूल गये। नारावचराव मी उठकर शेष मनुष्योंक साथ भागने छगा। माथवरावने उसे पकड़ लिया और कहा, भाई! संसार तुम्हारे विषयमें क्या कहेना। नारा-पदाराव साहस हुर्वक तत्काल बैठ गया। वपावीराव एक मराज रिसालहारने अपना संबर केटर हाथीरर वार किया जिससे उसकी सुंड़ ऐसी जुल्मी हुई कि वह

कुछ दिन नारायगराव तथा रायोग स्नेह्यूबक रहे, परन्तु रावोगाको स्त्री-का हृद्य हेपसे बल रहा था। वह भन्ना क्य चैन लेने देनी थो। रावोबाने असि-ब्रोह करना आरम्भ किया जिससे वह फिर अपने संस्क्रपोमें रख लिया गया। यदापि सत्ताराम बागु दोवान था परन्तु अधिकार नाना फडनवीसके हाथमें आता जाता था।

इस समय बरारमें पृष्टकरुष्ट उरस्थित थी। वानांवी मॉसलेने मोदाबीके पुत्रको दत्तकबना कर माध्यराव पेरावाले आदा मार कर की थी। परन्तु वर बढ़ बालक सिंहासनपर बैठा हो मोदाबी और सावाबी दोनों भाइयाँ

नारावचराब्हा वर में रक्षक चननेके लिये विवाद आरम्म हो गया। मीदाजी रायोगाङा सहायक था। पेतवाने सायाजीको रहाक स्योदार कर लिया। अभी दोनों पर सुकायलेको सैयारी कर हो रहे थे कि गारावताय

वीते भाग गया।

पेश्ववाका प्रनामें वस किया गया। १४ माइपर (३० अगस्त ) को सेनामें कुछ राजपा मच गयी थी, जिसका कारण बेवनका क्रमहा बताया गया । नारावण-राव मध्यादके समय कमरेमें विधान कर रहा था । महलोंने तार मनकर वह चीक बढा । सोमीरांसह समा मुहम्मद युवक कुछ सैनिक किये पीछेडे मार्गसे अपिक हर । नारायणसान उठकर रायोगाके कनरेकी आंर दीवा । यातक उमके पीत्रे वीडे भा रहे थे । उसने रायोगासे प्रार्थना की कि मन्ते बचा छो । रायोगाने धार्रकारी साधारणत्या कहा कि इसे छोड़ हो। इत्यर सोमीर्शवहरे कहा, में अब वहां तक भा पहुंचा है तो इसको छोड़कर स्वयं भवना विनास क्वों मोख कूं ! तुन यहाँने भाग जाओ भन्यवा तुम भी मारे जाओंचे । रावोबा उपको छोड़कर कवर माणा। नारायणताय उसके पीछे जा रहा था कि राधीबाड़े एक नीकरने उसकी टांग परहत्र नारिष्याच निकास वाद्या क्ये कर बाह्य ।

जब अन्दर यह कोळाहळ हो रहा था विद्वादी होत महणीं हो तब ओरने पेरे हुए थे। सारं नातारे हुण्यठ मच गयी। विद्ववींने आहमी हुच्ह उच्च होड़ी हमें। सुन्याराम बाहू कोतप्राळके वाम शीहकर गया। उनने सक लोगींकी मनका बर वादिस भेजा।

यथरा मन्देह स्पष्टतः रायोवास् था । वह मारे निशोहरा प्रश्ने ह समन्त बाना था। रामजास्त्रीने वृद्धतान आरम्भ की। इतनेमें रावीना पंत्रण स्रीकार किया गया । वः सप्ताह अननार रामग्रास्त्री राषोगा

रायोबायर रथका पाम पर्वचे । उन्होंने उपगर अपने भनीते नारायणरायहे वयका दोपारीयत किया । सर्वोशाने शास्त्रीके सामने देशारेशम मान लिया कि मैंने नारायणरावको केंद्र करनेके ठिवे वन

भाव १०५० । के सन पारान्यारक कर करते । के प्रमुख्यों के भाव हो भी हो हो भी भावत्यार्थ भावार्य हैं भावार्य हैं भावार्य हैं भावार्य हैं "कुषा है के दिन हैं के स्वात " मार हैं " हार कित हिया था। साभोजे समर सिया,

" अपने जीवनका बर्जिहान करो तब यह पार मिटेगा, अन्यया न गुन और व गुन्हारा शायन दोनोंसे बोर्ड बसी प्रश्नीभन होता । अब तह पन हम सावह सामी सामे नव तक में नुष्हारे ऐसे इत्यारका कभी भन्न बहुण न पर या और न कभी श्नाबे-हो पहार्थ्य कर गा।" राजताचीने भागा वधन पूरा किया। वे क्रांगी यहे गय। राजाक पेतवा-पहार स्थिर का जानेतर हैदर रूपी और जिलास स्पी गय हो

विश्वजानी काल ब्यानेक थिये पुत्र कानेतर कटिबङ्ग हो। गारे, और धेरावाई सेवा तथा समझ अध्यक्ष देमार्ज कियन दिलीको मिल्याके मुद्दर्ग करके पूत्रा और गरेक

सरादे माहनात्मका हिलाने बहुत तथ दिया बरते थे। उपका सन्धी नजक-को मुझाबता करनेक कि नेवार हो गया । अन्तर्भ एक युष्ट एका जिपने मराशीने मुक्तिको परास्त कर रेगवाको अरम पेनापाउँ विशेषत वरने, और कोरा करा इत्तरहाबदके दोगो विके महाकों है देशेसर वादगाइने पत्रहर जिसा हुन का प्रतिमार अमें विभिन्नियों बहानगा था। इक्तर नमें क्रीने विश्वित सुवारक्षिणका है हिये और स्वर्ष युद्धके किये क्षेत्रहों करने करें। इसी भगवाने यम समय नारायद-रायके वर्षका समावार मुनदर रेगवाई सेना इना अर्था आया।

ुनामें यहारे रायोग पेतान माना गया परन्तु जिनने सच्ये मराहे थे थे उसे बराने मराविका यानक सम्बद्धर हर्रयसे पृथा करने थे। सीमही एक बकान्त्र पर उसके विशेषों पन गया। समेन ऐसा हुआ कि नास्त्रयान है। सिक्षी एक विशेषों पन गया। समेन ऐसा हुआ कि नास्त्रयान है। सिक्षी रहने जिनका नेता नामा यानः करनपत बद्धनीय था, उसकी स्त्री महापाईको अस्तरार रायोगाको ऐसागईसे विस्थित करनेका निक्रम कर दिया। महासाई पृक्ष दुर्गीन सुरक्षित स्त्रोग गयो और उसके साथ कई और गर्भवती माजप स्थियों भी रखी करने साथ है विशेष स्त्रा याकको परिवृत्ति करने साथ है सो अस्त्र याकको परिवृत्ति करने साथ है सो वह किसी अस्त्र याकको परिवृत्ति

रायोधा विसने भरने भरोवेडा वध कराठे पेरावाई शाह को यो उन पद्तर स्थित रहनेडे लिये सब द्वार करनेडे लिये पात था। वब वह उस संकानकी अव-स्थाने था-तो उस समय अभे व प्रतिनिधि मिस्टर सास्टिनने ऑग्ड सेगाडी सहा-यवास उसे पेरावाईनर बेटे रहनेडों आसा दिखलायों और रायोबाने भी भीरवाकरडे समान तत्काल इस मन्तरस्को मान लिया।

भभी पर पताना आयरपण है कि उस माझ्य 'मीरबाकर' की पेसवा पनते के असमार दिन किन करिनाइपींका मामना करना पड़ा । समये हुई तो उसे निज़ान तथा है इस्ताने के मुझपतेपर बाना पड़ा । निज़ानभारों के साथ गोभप का विकास पेस्टके युद्ध-भंजमें तीन महाहपपता युद्ध होना रहा विसमें के प्रांत्र मारके बेलते रहे । अन्तमें निज़ानने मान्यके लिये मार्थना को भीर करने साथ मार्थन के साथ मार्यन के साथ मार्थन के साथ मार्यन के साथ मार्थन के साथ मार्यन के साथ मार्थन के साथ मार्यन के साथ मार्यन के साथ मार्थन के साथ मार्यन के स

उसने सर्वेश रायोबाजी मित्रता है कि बृद्धा मक्ट को । रायोबाने बृम सामाने मता ब्रोक्ट उसका सासका मान्य करे छीता दिया । बुनके उपरान्त सायोवा बैर- सर्वादिक स्वत्य हुआ परन्तु करो क्यां नमान निर्माप का ज्या जनकी विरामी पत्र ज्या जनकी विरामी पत्र ज्या करकी विरामी पत्र ज्या करकी विरामी कर करते हुम हिन्द कर के क्या करकी हुम कर कर के कि प्रमान कर के कि स्वाद के स्वाद कर के कि स्वाद के अपने कर के कि स्वाद कर के कि स्वाद के अपने कर के कि स्वाद कर के कि स्वाद के स्वाद कर के कि स्वाद के स्वाद कर के कि स्वाद कर के कि स्वाद के स्वाद कर के कि स्वाद कर के स्वाद कर के कि स्वाद कर कि स्वाद कर के कि स

तो माध्यसान नारायणुक्के उत्तप होनेसे मिट गया। वह पेउमा-माध्यसान पेसना वना जिल्ला गया। यह भी उनका सीमाय था कि रागीनां बनाया गया सिन्धिया तथा होजकरको और जारेका विवास कर जिया। सामीयाक अनेक मसाक सीनिक एकत्र हो गये थे किन्दु उनके

पास कुछ स्वया न था कि उनके पेतन तथा भोजन-प्यय है सके। इस प्रयोजनके स्थि वह सिन्धिया, होल्कर तथा आंग्रोंके ताथ पराम्पवार कर तह था। अस्ता उत्तर उत्तर असे होते हैं ताथ पराम्पवार कर तह था। अस्ता उत्तरे उनकी और स्वयं जानेका विचार कर जिया। इसीर पृत्रेचेश्व सिन्धिया और होल्कर ताथोवाका आहर पूर्वंद स्थानत किया। वधीर सिन्धिया और होल्कर ताथोवाके साथ न हुए परन्तु उन्होंने कुछ सेना वसकी स्वाच्याके विके हैं दी। उस सेनाको साथ केकर रायोचा कीट आया और बब्बई कीतिलको अस्ता सिम्प यानोका उत्तर सोच्ये किया। हो बतार तथा गुउरातको औरते एक न एक पार्टी अर्थाद मोन्दाओं आंतर अर्थाय गोधिन्तरायके स्था मिल्लोकों वूर्ण आता थी।

इन्दौर जानेके समय उसने बम्बाई कांसिकटों सन्पिके नियमके ध्रतुवार स्वाच्या मांगनेके लिए अपना एक मतिनिधि पूनामें मारिक्य पाय प्रेम। रामोधाने हासके मतिनिधि द्वारा सन्पिके नियमांका निर्देश कराता पार। प्रोतेनिध प्राप्त सिंहक अपनी देनाको महापतासे राघोषाको पूनाकी

भोगों है साथ व्यव्यक्क कीसिक अपनी सेनाको महायतास राघाया। रापोयाका मनभोगा गार्थपर विद्यानेके किये नैयार हो गयो। समस्तीता यह आ यह साससिक, तथा यमीन कम्पनीको दे है, भीर सूरत तथा क्रिकार्ण प्राप्त कर्यों के साथ करते हैं। साधीवाने सालसिद तथा यमीन देनेसे

बहायमें लगान अमें ज़ीके सुदुर्व कर दे। राभोधाने सालिस्ट तथा बसीन देनेसे इस्कार किया किन्तु उनके बस्पयर गुजरातमें स्थान देनेपर शैयार हो गया, और युव-स्था भी भवने अपर के लिया।

इपर यह उपाय हो रहा था, उपर बम्बईमें समाचार मिठा कि पूर्वतीव सार्कार और बसीनको मराठोंसे वादिस छंजेके छिये एक बड़ी सेना भेजनेको तैयारी कर रहे हैं। इस समाचारके बहुचनेपर मराठा राज्यको नियंख पाकर बन्बई कैंनियने भवनी सेना किठा चानापर भेज हो और चोड़े दिनोंसे समूच्ये सार्कार पर भवना भविता कर सिंखा।

कार नानाकत्ववीयने मिनियम नया होण्डाको सपीकाके विवय करके अपनी ओर मिना तिया। राधीमा यह समाधार सुनवर गुजराउसी भीर भागा और बड़ोदाने जा पहुंचा। यह भागी गर्मवती खींकी सभीरा प्रवास्थ थार दुर्गमें कोइ गया । यहारर प्रयक्त पुत्र बाबोराव प्रस्त इक्षा लोकि अस्तिन पेशवा था। राजीबा गोविन्द्रसाउडी महाराताको भागारा बद्रोहा भागा। गोविन्यताको भाने पाचा सार्वेगायकी वहादवासे उस समय धरने आई प्राइमिङ्को बढोदामें ऐर रस्ता था। इन होनों भाइयों के भगहोंक भी इनासे सम्बन्ध था। प्रमाधी गापक्रवाहने माध्यसायके रिहद सर्वायाको महायता को थी और उसका पुत्र गोधिन्द्रसाय राधीबाढे साथ काराजासमें रह चुका था। यब भुम्माओं मर गया तो उसके दुमरें पुत्र सम्याज्ञीको जो दूसरी स्त्रीसे भा उसका स्थान पूनाको भोरसे दिया गया। परन्तु उनके शुद्धिहोत होनेके बारण उनका भागा फाहर्तिह राश्च करता या । अब राज्येया पेराजा बना तो उसने गाँजिन्द्ररावको गापक्रवाङ्का वारिस मान लिया । इनलिये गोपिन्दराव मोदाबी भौतलेके समान ही राबोबाका सहायक था। बहादा पहचकर राजेपाने सरतके प्रतिनिधि द्वारा पुनः पत्रम्यदहार आरम्भ किया । प्रतिशा-पबड़ी कई प्रतिष् पुरू दुनरें हो दिखाने में बहुत समय देन गया । अनामें सर्वों हा निर्यंप हो गया । राषोबाने साउमिट और बनीन के अतिरिक्त पार और प्रिले देने

था, और उसने रायोगको पनौर पेगामके मेंट किये थे। रायोग बड़ेग्डामें था कि उथरसे दूनाको सेना रोकर इरियना चड़के रचाना हुआ। सिन्धिया तथा होलकरको सेना भी मिल गयी और फुनहुर्सिहको सहायता

स्वीकार किये। सूरवपर गायकपाइका लगान करानीको दिखाने और सुद्धास्त्र मारा ध्यय अपने अपर लेनेकी प्रतिक्षा की श्रीर सर्चके लिये अपने समस्य प्रवाहरात करानीके पाम यन्यक रसवे। यह वजाइरान राय देमात्री किरान दिस्सीसे लाया

से राजोबाको ऐसी हार छाती पड़ी कि यह एक सहार स्वासीके राजोबा सूरतं साथ सामता हुआ सूरत आ पहुंचा। एक मेन्यर-मिस्टर ब्रेपर-ऐसी अवस्थान प्रतिहासप्रकेषदा विकट्ट था, प्रस्तु र मार्च

1994 ईसरी नदनुसार संगत १८६१ के २२ ध्वस्तुनको हातमे रायोगाने प्रति-शास्त्र पर इस्ताक्षर कर दिये। बद्दोत्तर आंग्लमेना तथा तारखाना कर्नेल केटिंगके अर्थान पहुंच गया था।

यब पन्नर्द होतित नदाम तथा वंगालका अनुकरण करके सराहा राष्ट्रमें दूसल देकर अपना बल बदानेको चिन्ता कर रही थी, इंग्लेग्डमें संग्य १८६० में एक नपा ऐस्ट पान हुआ जित्तते वंगालका पर्वतर रोप तभी आंग्ल-मोर्वोका गवर्गर जनरल बनाया गया, और प्रत्येक सन्ध्य तथा विद्यहके जिश्यमें उनकी स्वोहति आगर्यक कर दो गया।

### पाँचवाँ प्रकरत

### . परिलां गर्वनर जनरल ।

नारेन देश्यान पद्दशा गयन्त जनरल नियन हुआ। बाददें क्षेमिकका यह सुचना मिछ गयी थी। जब विचादके समय यह महत जा तो जनने कह दिवा कि क्षेमिकको नियमपूर्वक कोई मुचना न मिली यो इपविष् नारन देश्यान के सिंह इस समयनक प्रतिज्ञापत्र आदि टिकनेमें गर्यथा

-- - स्वतंत्र है। जब बंगालसे पहिला पत्र आया तो अमेज माल-सिटपर कांग्रकार जमा रहे थे । बस्बई की भिलने जानवसकर उसके दत्तरमें विलम्ब कर दिया। इतनेमें वारेन हैस्टिंग्ज़का गुस्तासे भरा हुआ इस आश्चयका दुमरापत्र पहुंचा कि नुमने विना गवर्नर जनरूकी आजाके मराठाँसे युद्ध आरम्भ क्यों कर डिया है ? इसमें राधोबाके साथ प्रतिज्ञापत्र लिखना अत्यन्त अनुधित बतलामा गया था । इस कोएका कारण यह था कि वारेन हेस्टिंग्जको पना सरकारके माथ प्रराने प्रतिज्ञापत्रका लिहाज था । अवसे उसे यह विश्वास हुआ कि मराठा सर-कार एक बड़ी बखबती शक्ति देशके अन्दर विद्यवान है और अग्रेज़ीको आगे बड़नेके लिये मराठों हे साथ मुकाबला करना पहेगा, तो उसने पूना सरकारको हाथमें छानेका एक उपाय सीच लिया था । यह उपाय यह था कि बरारके राजाके साथ बगाल-कौंसिछकी मित्रता करके अपनी सहायतासे बरारके राजाको पुनाने राजा बनाया जाय । वारेन हेस्टिंग्ज़की सम्भतिनर कार्य करनेसे क्लाइय बगालमें बहुत सफल हुआ था । शब उसे स्वाभाविकतया यह स्थाल था कि पूनाराम्यमें इस प्रकार-का परिवर्तन उपस्थित कर देनेके लिए हम स्वयं बोग्य है। विशेषकर जब कि बंगाल शान्तकी आय हमारे हाथमें आ गयी है। परन्तु उसे अथ था कि सम्बई-कॉसिल स्वर्ध उसमें वृद्धल वेकर कहीं मेरे रचे हुए पश्चनत्रको बिगाई न दें।

बरारके अन्दर होनों माई सावाजी तथा भोराती पासर तुंब कर रहे थे। सावानों मोदानी पराजित हो गया और जब सावाजीन मोदानीजों पड़ार्जे किये होषी भागे काया तो भोराजीने पिसील पलाइर सावाजीन जी दुर्जाहुँक कर दो। इसके अनसर मोदाजी दिवा विरोध है सारका प्रतिनिधि हो गया।

उसका पुत्र राजांजी पहले हो बरारका राजा हो चुका था।

वारन हरिस्ता समक्रता था कि मोदाजी ऑसले वनतेक कारण समागढ़ के राष्ट्रको पास करनेका हुम्मुक अवस्य होगा। मंदाजी दूना दरवारिस वंश अपनक या, हरिलंप पाने हास्त्रकृते मोदाजीन मिज्रता करके अपने किय एक कार्य करना प्रास्त्रक किया। दिवाकर परिकृत नामक जुक गामच मोदाजी का रोवान था। स्वयं कुक्त सम्बन्धाकी वार्गन हरिस्तुनो अपने यहां नीकर एक ठिया और उनके द्वारा प्रवृत्यकार करना आरम्भ कर दिया। पदी जारवाया विनसे बारेन हेस्टिंग्ड यम्बर् केंसिएके इस्तकेशको रीकना चाहताया उसने राघो-बाके साम निवताको समानक तथा अनुधित दहराया और अपनी बोरसे एक प्रति-निधि निस्टर ओधनको हुना भेजा।

बर्म्य चैंसिलको मास्टिनहारा पूनाके सब मुखान्त विदित हो सुके थे और वह ऐसे अच्छे अपमरको छोड़नेके लिए कभी उचत न थी। कौंसिलने महन्तर

बनात्वे पर्मोही और इस्त प्यान न दिया । सेनाने राघोबाडो बन्यरं कॉसतडी प्रताबी गरीरर पैटानेडे लिए आक्रमय कर दिया । कर्नल केटिंग संस्थापना सेनाप्यर या । मुस्तसे प्रस्थान करते ही केटिंगने एक बड़ी भूख यह की कि फतहाँमेंड गायकगढ़को अपने साथ मिलानेडे तिये

पत्र-प्रवहार करना प्रारम्भ कर दिया। प्रनहासेंहने ये सब बानें आरम्भते ही हिएनस्को क्या हो किन्तु प्रकारप्रदार दारी रच्या। प्राप्तिर वेटिंगते मिस्टर कूर्ट बाव्ह वात्रक अपने इतको प्रवहित्वको पात्र भेत्रा। प्रनहित्वका पत्रीय इसे सबसे पहिले हिएन्सको कैसमें से गया जिस्तर उसे यहा विस्तय हुना। दुसरे दिन यह कहकर उसे एक गण्यों विद्या दिया कि अभी फुजहाँसिंह भाता है। यह दिन भर वहां प्रवीक्षा हो उत्सारहा। भाविर संध्यामें उसे बुट्यावर एक पारकों कैदीको नाई बिद्यावर हरिसन्ता से सेना के नाय कर दिया।

केटिन आंग्डरेसेना तथा रात्रोबाको सेना लेकर हुनाको और बड़ा। मार्गेने सराद्य सेनाने दो स्थानोंपर शुरावका किया। आसिर आरासके स्थानपर संप्रान आरावका तुक हुना, दिनमें कदावित अधनात आंग्डरेस परि दिनाकर

भाग सड़ी हुई। देशी देशने भी उनका अनुसरण किया। केंद्रिश वहांने हटकर भड़ींचन पहुंचा। यहां उनने अरबी संबादी विभान दिया। यह जानकर कि हरिसन्त वर्नदा नदींगर है यह उनके पीठे चटा किन्तु हरि-

पन्त विना पुत्र विने पहींने चला गया। केंद्रिंग पहींने उहां स्वरक्षित्रने नीच दो नाह्योंकी और भारा। पहींनर गेपिन्दरावके बार बार स्वानेश्य पदिने काने पहींगानी और कर किया। गोरिन्दराव बरोदायर अधिकार मारा करना पाहना था। द्वार कुनहार्नेह भी बहुके गार्रे

मन्त्रि इरदेवर राज्ञी हो गया ।

साधीबाने गोविन्दरायको दन छाख्की वागीर दक्षिणमें देनेको अतिहा को । फाइनिद्दने दनके प्रतिकार्त्रे कुछ नेना और रच्याः भड़ेग्यका अपना आग तथा कई प्राप्त अञ्चे हों हो देकर मणि नर छो।

हानेमें नवर्गर व्यवस्था प्रतिनिधि कर्नण भोपन द्वान्धर का पहुंचा, और इसने बंगात कीमारको ओरमे तुना सरवारके साथ वार्जालार भारत्व किया। अवहरू कीमारने हमें बाग अरमानवरक मानका और हमस्य प्रतिनिधि व्यवक्षेत्र में बाग और अपनी प्रतिनिधि संगक्षेत्र में बाग कीमार्ग में बाग कीमार्ग मृतन भेज दिया। पुरन्भारों ओपन तथा नाना फड़नवीसके सध्यमें वातीलाहक क्रम काल हुआ। नाना फड़नवीस इस बातपर ज़ोर देता था कि रायोग मेरे सुपर्द का दिया जाय । जब ओटनने सालमिट तथा प्रांत स्विक्ट

प्रत्यका प्रावहायम् लिये कहा तो मराज सरकारका उत्तर यह या कि जब गर्नेर से कारे समाज अविशव कहा है हो तम इससे स्वी हार

ने सारे युवाओ अनुभित्त कहा है तो तम इससे क्षी क्षाय सार करता चारते हो। असन । असने भी महानावर्रिक जरास्त यह निक्ष हुआ कि अंग्रेज़ रायोचाको सहस्यात न में, जुन सारकार निर्माह कि के के एक जागीर में और अमने युवायप्रके बचले १२ लाख करने में। सालकिको प्रथित करना अपना न जागा गर्मार जनराल के स्थाय तथा किचायण साथित करना अपना मान्यार निवाय साथित करना अपना मान्यार निवाय साथित करने कि एकाइसिंड्ड मान्यत निवाय स्वत्य हिंदी हुआ कि विशेष करने अभिज्ञान वाला और होते,। यह दुरम्यका जागा अभिज्ञान करना है। इसरस सनत (२३३ के कान्यन में हालाधर किये गरे।

जब बन्धर केंपिलमें प्रतिवागन का गतिका बहुंचा तो को अराय हुए। हुआ। इस्कें को मेन के लिए समने अरोक आगार कार्न आगेत जिसे भी हरत क्यों कह दिया कि इससे हुए वालिता प्रक्रों मिला हो गत्ती है। इस्कें उस समेता सामेशाको चला क्या तो समने कम्मतिले वारित वाहे करते शुरू किये। यार्थ कर क बहु समम्म सामारत देत (मिनिया, होलकर स्मार्थ) को अराव कार्य कार्य साम अर्थ होंको देनार तैया हो गया। उससे ५५ कार्य कार्यक्र मान प्रतिवर्ग कार्य हो। को यांतिका छी। उसे इस बालका विस्ताय चा कियों बन्धर की सिन्ध कार्य को यांतिका करिए स्मार्थ करता है।

श्रीनिकार प्रतिकार प्रतिकार होता है। व्यवह श्रीनिकार प्रतिकार्थों हुए। करनेसे हुएका वर हिंग, श्रीह उनके हुए विश्व मार्थ होनेसे यसावित क्षित्र मो काले । सावोचको सूराणे सुधिका हुना। यसी करील भोडन वृद्ध के विश्व करा हा। यसी

यह नरत बनी इसी रुजाये हा कि कारत है होसेसी (ग्ररांकी) हा एह का बकरोंने नाज हुआ, हमये हमीने सामेश्वर बाय पुरत को वेशिंग रुपमें चानन जिला, भीर सने प्रसार हम दुत करने ही रुजा नरत की रूप पत्र होता व्यक्तित करने वेशिन्य को कर मानी भीर बचित यह वह पानकों भी हि भीर हमी-बसीने एन्यार के जिला जबता हुक जान नहीं, पिर आ जाई पास्त नरती सिजा को अन्य किन वेशिया गत्र की स्तो मनव कृता मरकारको एक मुद्दे स्वाहेर माथ सुवाहते से कहिता व्यक्तिया हुई। एक प्रश्नीयो मामान्ते पार्याना के पुत्रके वस्तान्त अपने आपक्षे महा तिक माक मीमद्र किया। परन्तु यह कृत कर दिया गया। सूता दांशार अब इन भागों को देख दर उसके हुमैता प्रते वसे नुक कर दिया। पर्यात यहुं प्रते मरावाँ को एक करके व्यक्तिया मौताना कारम्म कर दिया। यहां दसे विशेष साम्यका हुई किन्तु निनियमको सेनाने साजानीपर असे हसा कर मार्गा दिया। परिकेशो यह सम्पर्ट पर्युच कर कोजावा सामेको अमरियाके पाम गया, यहाँ वामर्ट कीमित कारते यहां सातिके विशेष मान्यन करती रही।

राणीवाने उसे हुना थेन दिया यहाँ यह मार पाला यया ।

ृता मरकारने यह शिक्षणा भी भोष्यते की रान्तु उनकी हुछ न पत्ती थी। भागित बंगाल कीन्त्रने उसे नारिन हुना निया और उसके स्थान पर उसके कीन्त्रने दिर मिस्टर मासिन हो उस भेगा। नाता कृत्यांम हुन कारसाहिन यह नावा। उसने स्टड कह दिया कि मारो गरारा हम पुरुषे उपायो है और अब हुनके ज़ामें पुनः प्रोता करनेका अर्थ केंग्रन मनितार को भेग करना है। मासिनने आहे हो मनितान के नियमों के सम्बन्धने काला भारमा कर दिया। यस मनव हुंग्डैन्ड और ज़ानमें पुत्रको वैपारी थी। एक जहानहारा कई भोनीनी ज़ामें भा पहुँचे विवसने एक स्वक्ति सेन्ट गुवरने अरने आपको सारगाह होरा

कृति व्यक्ति । याता कृत्यति उन्छ आर्त्यक कृति विकार क्रिया । याता कृत्यति उन्छ आर्त्यक क्रिया । क्रिया क्रिया व्यक्ति विकार क्रिया क्र

वन नाना फड़नयोग अंग्रेडॉर्ड माथ उजहानमें पढ़ा हुआ या तब हुनामें उसके इंदें वेर्स उस्त्र हो गये। उस पड़ाई नेता उसका पड़ेस आई सुरास था। वेर

भारतको हिंदुनाम विषम स्वरके कांचनुको तरह प्रविष्ट हो गवा

रामा कारणे ने हैं। देव सब बगढ़ होता है परन्तु हमारे यहां हतवा अधिक हैं कि रिए हम अपने भाईका नाम अवस्य कर देंगे, बाहे जनसे हम दोनों का विरोधों साम कार्य। हम पत्ने संयोगके नाम गुला पत्र-स्वन

हार आरम्भ वर दिया। तत्ताराम बार् भी उनकी भीर कुछ रहा था। आरित उन कोर्मीने सम्बर्द कीर्तिकको भी प्रयक्तिबादिया कि हम तत्व मकार तुम्हारी महापत्रा करेंसे। सम्बर्द केंनिक अब दिल अरने दुसले निरूचपरर नैयार हो गयो।

इतने बंगार ब्राह्मिको एक वसमें तर गुणान्य किए पर संविद्ध सहस् क्लाई दिने प्रार्थना थे। चयने प्रमाणको हुनामें धर्मनीमिकीको विप्रमानना प्रतीन हुई। कर्नेट लैज़रीके अधीन योडी सी सेना स्वरूपार्गसे बन्दई भेडनेके दिए उसने शीध आजा दे दी । देश्टिन्की इस बातका इंग्डैन्डमें यहा उपहास हुआ । कीमिलमें बड़ा विरोध हुआ कि फीन जहाज़ द्वारा समसता पूर्वक क्यों न भेजी गयी है

परन्तु बारेन हेस्टिंग्जने सब कछ अपने उपर से लिया और इसका प्रस्थ व

सोला । स्थलमार्गन सेना नेजनेका जनका यह विशेष अहँवा या कि वह मार्गन - मोदाजी भौगलेके साथ सन्धि भी स्थित कर छे। माता-मासलेके साथ स- जीके विषयमें वारेन हेस्टिंग्जका कुछ कचा विचार था। वह समसता था कि मोदाजी बग-सेनाकी सहायतासे सगमतया पूना धिका प्रयक्त

या तितासमें राजा बनाया जा सबता है । इस सडस्पने उसने पहिले ईलियरको दुतवन सन्धि भादिके लिये बरार भेता ।

दुर्भाग्यसं यह यहाँ पहचने ही सर गया। वारेन हेस्टिंग्न वही देश्य करेंड छैनली द्वारा फिर स्थिर करना चाहता था। इस सेनाके मार्ग के छिये उसने मिन्धिया त्तवा होलकासे आशा मांगी । बहाना यह दिया कि यह सेना मांगीसी आक्रमण रोकनेके लिये बम्बर्ड भेजी गयी है। इननेमें पुनामें कमराः साध्यकांतिया हो गयी, पहिटीमें सो डोडकरकी सडायतासे मरावा फडनपीस ही पार्टीने शासन अपने हाथमें कर दिया, और नाना फुइनचोमको साग कर पुरूचरके दुगमें आश्रव केना वहा । उन समय हरियन्त और मिन्धिया हैतरअली हे विहत या कर रहे थे। ये दोनीं नाना फडनवीसके साथ थे।

हैवा बलीने रायोबाके साथ मैत्रीके विवारसे करनाटकमें शुद्ध आरम्भ कर दिया था और कई दुर्गीपर उसका अधिकार भी हो शया था । हरिपन्तके भानेपर वह दर गया और सन्धि चाहने लगा।

इरिपन्तको लीटना अभिन्नेस था पर बसने यह भेद शुलने न दिया और हैदरअलीसे एक अच्छी रकम छेकर सन्धि की । फिर पूना यादिय आकर सारा राज्य-प्रवस्य नाना पर्वनवीशके द्वाधर्में कर दिया और सुरावाकी अदमदनगरमें हैद कर

दिया । सावाराम बाबू भी गुद्ध होते हे बहाने से पूथक कर दिया गया । सराबाई पक्षको परास्त देख कर बन्दई कौसिछने मराठा सरकारके साथ

पत्रव्यवहार करना उचित समझा और पुछा कि आप पुरम्भरके प्रतिज्ञानको शोकार

सपसे सर्वे वसान्तरे अवगत करावेडे लिए स्वयं यस्वई गया । जनी समय इंस्टब्स भीर प्रोमके मध्यमें एक छित्र जानेका समाचार । ।।

मिस्टर मास्टिनकी नयी तज्जीज यह थी कि बन्धई कीविल माधनराव नारायणको पेरावा स्त्रीकार करे, और उनके बाह्यकाल तक शासन राधीबाके हायमें बार्वा क्रांसिकने नवो सबनीज स्वीकार कर है सैयारी धारान कर हो ।

हम समय पहिला बार गाउनेर जनरलने मात्राजीके विवयमें अरना विचार

पान्यई कीसिनको किया । परान्तु कीसिनको एक रह कर कि सामेबाहा प्रविधार पहुल अधिक है, उस नजयोजको और विशेष प्यान नहीं दिया ।

बस्दर्भ केल्पल छ। इन्या काले ६४ कर्नेल भगीर्दन मेनाध्यक्ष बनाया राजा । क्रीपित्रको यह भय पा कि बहुति सनुष्य भारतपर्वति देवल कराया पृक्ष करने के भागरावे आने में, थाई यह कराया भले साथनाये मिछे या पूरे । क्रीसिपत्रे

शेष मन गत्ताम्बोंका निर्मय वस्ते हे लिये एक बनोटी निषत की निषता प्रधान मिस्टर कारतक था जो कि बंगालके समामोंमें लड़ता रहा था। सास्टित भी कनेटीका सदस्य था। रायोगाके साथ लानसम् पुरानी ग्रातींपर प्रतिलालन निरमा गया।

हमहा भाषु नाना पहनर्याम नी भमाधारण योग्यताहा नीतित था। यह अमे बीटे विचारी तथा कार्योको भटीभांति समभता था। यह कहा करता था कि भीग्य गण लगारे वस्सी करहारे सहस्त है। जब तक उससी समावित ज

यल हमारे पश्चमें कटके सहुत है। जब तक उसकी समाप्ति न नाना फ़हन समस्री होगी देशमें शाम्ति कहाबि न होगी। अब उसने प्रतिना कर ली तदशार कि में दसे नष्ट करके ही छोडूंगा। पहिले तो उसने अपनी सब

नद्भार १६ म इस ५६ ७६७ पर प्रदूष । तद्भीरोंमें महादाजी मिन्धियाको साथ मिलाया और फिर उमग्री सम्मतिमे भारतवर्षको समस्त देशो द्राक्तियों हो मिला कर सब ओरसे अग्रे वॉर्सर आक्रमण

सम्मातमं भारतवरका समस्य द्वा साध्याका मकाकर तथ भारत भग नायः कानमध्य करनेकी तैयारी प्रारम्भ की । साथ ही लैज़लीकी सेनाके मार्गमें सब प्रधारके विष्य इत्यब करनेके लिए मराठा अफ़्तरों तथा युग्देलदण्डके राजालांकी गुरु आजापत्र भेजे । कपट-प्रकथको पूर्व सफल बनानेके लिये जाना फहनवीसके द्वात सब देसी

कपट-प्रयन्थको पूर्व सफल बनानकालय नाना फहनवासङ द्वन सब रसा रियामतोंके पास पहुँचे। जब ये द्वत नाना फहनवीमका पत्र लिये हैदरअलीके पास

पहुंचे तो इस समय वह स्वयं अमे ज़ॉमे जला वैदा था। इतियपैसे भ्रों भोने देररष्ट्रजान युक्ता समाचार आनेपर मदाम कैंसिलने अपनी मेरा पाण्ड-भ्रानीप चेरीके विहर्भेगी। जब पाण्डिचेरी पर अपिकारी गया तो

बन्होंने प्रान्मीमी वस्ती माहोकों भी जीतनेका विचार कर लिया।
माही हैररअली हे प्रान्मों भा और उसकी रक्षा करना अपना कर्नज्य समक्त कर
हैररअली हे प्रान्मों भा और उसकी रक्षा करना अपना कर्नज्य समक्त कर
हैररअली ने उसके विकृद मनास केंसिलको लिया। परन्तु जब माहीपर भी अधिकार हो जुका सो उन्होंने मिश्टर गिरेको दूत पना कर हैररअली हे पास भेजा।
पुत वानांलाप के अनन्तर हैर्रअली ने मिस्टर गिरेको स्प्रश्नः बना दिया कि अधि ज प्रतिज्ञापत्र लियने हैं और जब चाहने हैं उसे सोड़ रेते हैं। उनके राज्हों का कोई विद्यास नहीं। इसी अवस्थामें नाना फड़नयीम के दूत उसके पास आ पहुँचे जिनके साथ मिलनेके लिये वह तत्काल उग्रत हो गया।

आरम्भलं ही क्रीलीसियों के माथ हैररअलीकी मैबी थी। उस समय है जो ( पुळ प्रोसीमी अफनर ) जो कुछ क्रांसीमी सिपाहियों के साथ निज्ञाम के पास था हैररअली के पान आ गया। जेवल यही नहीं यहिक हैररअलीने

इंदरफानि निवास निवास भहीको भी, वो प्रायः भग्नेजॉके साथ मित्रता रस्ता को भी मिला विदा था, अपने साथ इस क्षप्ट प्रयन्थमें मिला दिया। मिलास अही-

का एक भाई वजालत जग अदुनी हा जागीरदार था । नद्मान कॅसिल गन्तुरका जिला प्राप्त करने हे लिणे उसके साथ मैत्री हरना चाइती थी । यसाल्त त्रंव सन्दुर देनेस राजी हो गया। निज्ञान भावी बयाजन जाते बराता था। भव दूव प्रविज्ञान स्वो बर्ज हर्गा बहुत पिन्ता हुई। उस यह भव हुआ हि कहीं अर्थ व उमग्री सहायका करने को देहराचार्ड विद्यापन वर न का दिश है। इस भवा क कारण वह या कि नेत्राम केंक्षिल पहा निज्ञानो अपने वहींचे जांगीओं मेरा इत देनेके विद्ये बहुती रही थी। यांच और इस्टेंक्स परसा हुई आहान होने वर उसने क्यावल बंगको आधार्य दिलानों आरम्भ की। देहरवाली भी और हार्क वन्नुतरह अधिकार करने हे विकट्ट या, और उस ओंक संसा आदिकार करने किंद्रे अपनी तो वह अपनी नेत्रों केंद्र सहाक्षेत्रों कि विद्यार हो गया।

कुछत् हो गये। सबसे विचार यह या हि श्रेष ही यजहा बाग कर दिया ताह। क्रियोक्टे यह फान व मां जीव व दावका निर्मेत किया गया हि इसके स्वास्त वनको पत्रा ताल को मां जिसे स्वत करना द्वारा है देवल नितागढ़े पहुँ हम्से साहितका सफन होना सहर करिन या।

नाना चहुन्हामक मुझवरंगर स्थाध चार्च क्रा अनुस्त्री नचा आस्त्राधियों है ब्याबंद क्षांत्राति अस्ति चा । यह सम्भा है कि वीद वन सबय पारेत हैस्सिन स्वतंद तनस्त्र न हाना नां भाष्य राजनो समाधित हो गयी होती। सहस् १५१६ को दश्यक सूर्व हो गृह वहुं साहत्वक्ष ज्ञास नुष्टा जिससे

सक्त १९१६ का इंज्याउस पूर्व का गुक्र कहा स्थापना अस्य दुस्य । स्थापना आयो न्या मुस्यम्यानीत एक हाकर अस्य आधार्थ च्यानेका चन्य किया। सार्व क्षिप्रक मार्गियको विवेतनाका मनकान ताह तथा। वह

५९६२७. (२४२२) निर्वेद्धता यह थी कि इनक्षेत्र निष्ठात ६२७ आग विश्व-यनके कारण सम्बन्धित हुआ वा । त्रव शास्त्र

हीस्टर्ड ब्यासन हम क्या बहुम वीन्त्रस प्रीकृति धनक हैया त विज्ञानकार अन्नार हु हा गया, जा स्वरं स्वित्रेड सिंह को सर्च न दिला । दिस आहार नीन्त्र हकत हुना सरकार हमास्य बीनिका हुना वा जी अन्दर्भ वन जानात गान हीस्त्रिक हमार पार सीहरीका एक्स दिलाक पार हीस्ट्रिक हान्य था । भी इत्तर्भ क्या करने की बद्ध देना बात्रको स्वरं करने किन को । बताइडी स्वत्र करने विप्रदा ना विज्ञान व वा , यह तमा क्या हुना स्ट्राटन हिमारे के किन मी बद्ध देना हैयान व वा , यह तमा क्या हुना स्ट्राटन हिमारे के किन मी बद्ध दो । इह ब्यं अन्त हुना स्ट्राटन होता हैयान सिंह हैयान इस पकार वारेन हैस्टिंग्जने एककी द्याकी शिकायत दुर कर के और दूसनेकी निजता. निजाइनेकी प्रेरणा करके आपनामें फूट डाल दी। एक और तीसरा फ़्तहांतह गायकवाड़ अपने बचावके लिये साजिशासे निकल कर करेन हेस्टिंग्जकों आप्रेज़ोंके साथ हो गया। यह इस प्रकार हुआ। आंग्ल सेनाने काररवारें पहिले गुजरातपर आक्रमण कर दिया। पूनासे कोई सहायता फ़्तहांतिहकों न पहुंची। वह ह्वना भयसीत हुआ कि अंग्रे-जॉके साथ मैंगों करनेपर संबंधर हो गया। शेंग रहे सिन्धिया और होलकर। इन

बाक साथ मंत्रा करनपर मंजबूर हा गया । शण रह सिन्धियों आर हालकर । इन की रियासतें मध्यभारतमें धीं, उधर गोहडका रावा सिन्धियोंका शत्रुवियमान धा, वर्गोंकि थोड़े समय पहले मराठोंने उत्तरे कर शाप्त किया था । हेस्टिंग्ज़ी उसते माथ मित्रता करके उत्तरें क्या से सिन्धियोंके देशर आक्रमण करने किये भाग्न सेना भेजी । केवल नाना खड़नवींस और हैदरअली दो हो रह गये चिन्होंने भपनी साज़िशकों अन्त तक दूरा करनेका यत्न किया । जीन भी इस संगठनमें मिला हुआ था, परन्तु जांनीसी नी-सेनायितने बन्तिम समयमें रूपया लेकर विश्वास-धात किया । इस बड़े संगठनको लोड़नेके लिये वारन हेस्टिंग्ज़को रुपयेंको बड़ी आवश्यकता थी । यह रुपया उसने राजा चेवसिंह और अवध्वी येगनसे बलात्

प्राप्त किया। ये दी बड़े दोष थे जो बारेन हेस्टिन्ज़पर बर्क गरन हेस्टिन्डपर तथा उसके मिन्नों द्वारा छगाये गये। जब हाउस आफ छाड़ीं देशरोज्य उनका विस्तार दुर्बक वर्दान किया गया तो कई ऑफ खिया जो जकाना मनने आयो थीं रोते रोते बेसूथ हो गर्यो। यह मक-

इमा सात वर्ष चटता रहा। अन्तम वारेन हेस्टिंग्ज इन दोपोंसे बरी कर दिया गया।

इस साबिपको पूर्ण करनेके लिये महाराष्ट्र तथा करनाटकों पुद हुआ। इसके संक्षिप्त वर्णनेसे दात होगा कि इस ममय उन दोनों पर्धोमें आंख्यक विनष्ट होनेके समीप पहुंच गया था। यदि मोदावी मीतले बंगाटकों अपना कर्त्रम्य पूरा करता तो बंगाटकर मी विवय प्राप्त हो गयी होती, और अंभे पोंकी सारी आसाओं-पर पानी किर वाता। परन्तु वैसे मांतीसी नी-सेनापिक है दूरके साथ विद्यास्यातने वैसे ही नाना कडुनबासके साथ मीदावी और उसके दोवान दिवाकर पण्डितके विद्यास्यातने आंग्लवलको भारतवर्षी बंदा टिवा।

वय वस्वर्षेक्षे सेनाने पुनाको और मस्थान किया तो रायोवाके नामसर एक विवारन निकालकर मर्वत्र बंदवाया गया। अपर नाना कडूनवीसके प्रविनिधि भी इर जगह यह प्रवार करने थे कि रायोवा अपने भनीवेक्क पाठक वस्त्रांते कामन्य हैं, और अब यह पूनामें ऑन्ट्रन्या स्थापित करनेके लिय सेना उ रहा हैं। मिस्टर नास्टिन कर पाठित होन्स यन्धर्य बला गया और वहां वाकर मर गया। कर्नेल पेगर्टन और मिस्टर कारनकमें परस्थर केरो प्रांद्री पूर्विम अभवन हो बाल्ग् भी और उवकी गति भी बहुत शिविक पी। अपर नाना कडूनवीत और महादाओं िन्याने भी अपनी सेना एक्ट्र कर ती। महादाओं मिन्यिया, तुकोबी होस्कर और हिस्पान कड़के सेनाई बीन बड़े अपन्यर थे। उन्होंने अपनी योड़ी सी सेना आंख्यसनास छेड़ छाड़ करने हे लिये आगे भेज दी। जय आंग्ल सेना नरेगाँवमें पहची तो उसे विदित हुआ कि वह प्राप्त और उससे भागेता मार्ग नानाको भाक्षासे सहसीभून वर विद्या गया है जिसमें ओग्टसेगाको सामान रसद न मिल सके। उनके साथ असवार ले जातेके किये उन्होंस सहस्त्र नो बैल ही थे। यह परिस्थिति देखकर और राजीवाकी सम्मति अतिकृत होनेपर सेनाने पीठ इटनेका विचार कर दिया ।

जब शास्त्रिसीना पीछे इटने लगी वो मराजा सेनाने उसका पीछा बरवा आरम्भ कर दिश, वह साथ ही साथ गोलाबारी भी करती जाती थी। जब दिन निकला ( २८ पीप, मवन् १८३५ ) तो समस्त्र औरतसेनाने अपने आपको मराधा-सेनासे पश्चिष्टिन पाया । सराठासेनाने पीछसे आक्रमण किया परन्त आस्ट्रसेना तोपोंसे सकावता करती पीठे हरती भागी और बहुतांत्रमें आकर तसने विधाम निया। कहतमा सामान आदि मराठींको इस्तगत हुआ । उत्परे दिन भराठींने मामार गोजा वारी आरम्भ की । पन्त्रह अंबोज़ी अफसरों के मारे जानेसे शेप सब निराज हो गये । नेदार सैनिकोंने भागना आरम्भ कर दिया । इस दुशामें पीठे हदना असम्भवधा । और युद्ध करना ग्यामे भी अधिक कदिन था। इमलिये क्रमेटीने बबगावका मन्धिपत्र सेकेटरी पामरको सन्तिकी प्रार्थना करने है लिये भेजा । सराहा-

सेनाते ये डार्ने सामते सर्वी---

( 1 ) रायोबा वापिस दिया जाय ।

( २ ) समस्त मान्त जो भग्ने ज़ॉने लिया है लौटा दिया जाय।

( ३ ) कम्पनी सरत सथा भड़े।धर्में लगान सेना छोड़ दे । मिल्टर फामेरने उत्तर दिया कि मैं जिना गवर अनालको स्वीकतिके की?

क्या सक्तिपत्र नहीं लिख सकता। इसपर महादाजीने कहा "तुमने कर्नल आप्टलके किये हुए सन्यापत्रको सोड्नेका अधिकार कहाँस लिया था !"

इस हे अनुकार शिस्टर हीलम नामक एक और इन महादाबी के पान गया । स्वष्टतथा उसे सब नियमों हो स्वीकार करनेका अधिकार दिया गया परना मिस्टर कारनककी हार्निक हच्या महाताजीको भ्रममें जानकर लाम बढानेकी थी। यही नहीं महादात्री के किसी दिशेष नौक्तको ४९ सहस्र रुपया रिइवत ही गयी जियमें वह उसे अग्रेजोंसे सन्ति करते है लिये मेरित की । अन्तता यह निश्रय क्षत्रा कि समस्त मा मराहों के खीरा दिया जाय जैया कि मान १८३० (१००३ ईमनो) में पुर्व था । कमेरीने एक आज्ञायश बंधालके सेनाध्यक्ष कर्नल छैतलीको छीट जानेके लिए लिख भेजा । राजेबाने भी निन्धियाके पान स्वय आकर प्रतिज्ञा करके आध्य लिया । इस प्रति तपर स्थित रहनेके लिये शांग्डसेनाने फार्मर तथा छक्दनेव्द स्टबर्टको जमाननार मराटॉक सपुद किया । इस प्रकार श्रीत्वसेना हरकारा पाकर छै।इ गयी। घाट गुजरने ही कनेल लैक्लीको इस इ विश्रांत दिवरा आशापत्र भेज दिया। वस्यई औरनेवर कार्रक, पेगरंत और कर्नल काइवर्न तथा और भी अनेक संना-बम्बक्ष की सिन्दर

निराक्त र्वान करपनीको नौकरीस इटाये गये। अन बम्बई कीमिल किंकतंडपिवमुङ्ग तथा जिरात हो नाती। असको यहकानेवाला मिस्स मिस्ति नार सुका था। असके सब उपायों का परिणाम यद्या गोकनक हुआ। सब बातों के मूलमें मूल यह थी कि मास्टिनने कोंमिल के हृदयर भूटे तथा अत्युक्तियुक्त विवार वैद्या दिये थे। उसने विश्वास दिलाया था कि रायोगा के लागे पर प्ना के लेग उसके सत्कार के लिये उठ खड़े होंगे और नाना फड़नवीमसे लेंग इतने अप्रसव है कि मराजा आग आंकसेना की सहायता करने पर उपत हो जायेंगे। परन्तु उसने मराजों के आवार-व्यवहार तथा मानिस्ति वृत्ति को नहीं सनसा था। यदि वन्ते मं दिल्य विद्या हो गायों यों किन्तु अभी वे इतने न गिरे थे। ऑक्सेना इनामें ४८ मील की हुरेशत जा पहुंची। एक भी सहायक न उड़ा, अतः उसे यह अपनान महना पढ़ा। यन्त्र इसे यह अपनान महना पढ़ा। यन्त्र इसे यह अपनान महना पढ़ा। यन्त्र इसे यह क्षित्र महने पढ़ा था। उत्त पढ़ा के प

उपरमं अब बंगालकी सेना भी आ रहा थी। इनने लिखा है कि पारेन है स्टिन्ने विशेष प्रयोजनवस स्पलनागंसे सेना मेजी थी। परन्तु छैन्नछीको मार्गम इनना रुकापटें हुई कि यह आगे न यह सका । बुन्देरुखण्डके राज्यूत संनाके अनुसरोंको सार डाउते थे, पास कारनेवालीको पकड़ देते थे । इसपर लैजली उनके झगड़ोंका निजय करने के छिये बहुत समयतक वहीं पढ़ा रहा। अन्तमें गवनर जनरखने उसे बादम उलावर फर्नल गोंडडंको उनके स्थानमें नियुक्त किया। इस समाचारके पहुंचनेसे ृषे ही छैज़ली मर गया। कनल गोवडने शीघ यात्रा करके नर्म दाको पार किया। अब यहाँ उसे मोदाजीके साथ सन्धि करके नसैन्न इसे दना ले बाता था। उनने मिस्टर पाटरस्टोनको मोदाबीके पास मेबा। मादा-जीने उपका बडे प्रेसिये महकार किया और सब मुत्तान्त कह मुनाया। यदावि उसकी बडी इत्साधी कि मेरा यह मितारा राजधानीमें राध्य करे परन्तु पूना सरकार इस रामय बड़ो दलगालिनो थी इमलिंग वह इगढ़े लिए किमी धार अवसरको वर्तीक्षा करना चाइना था । उसी समय मोदाजी र ुनाते पड्यन्त्रमें साम्मलित होतेके लिये द्वाव डाला जा रहा था। इन परिस्थितियोंने दयपि यह स्वष्टतः किसी मन्धिके लिये तथ्यार न दुशा परन्तु उसने गवर्नर जनरकस मैत्री स्थापित करनेके लिये दुर निधार कर दिया। पहाँने गोदर्श आरो घटा हो उसे बहर्मको युद्धमध्यन्यो सनेयकि परस्य विराधा भाषाच दो एव पहुँचे। उसने त्रीप्र पहचतेका निचार कर लिया । उसके पश्चनेतर निस्टर हाँरनबोकी जानमें जान आ गयो ।

अब यह निधय हुआ कि जब्द रूपने तो इना नरकारके माथ पुरन्धरके सन्धिपत्रके आधारतर मध्यम्य आरम्य किया जाय और भीतरसे मिन्ध्रियाको पुषक् करनेका पत्न किया जार। यदि ये दोनों न हा नर्के तो एनहींनह गायक वाइके साथ मिन्नेना समिटिन की जाय! सिन्धियाने रखड नियन करके क्याड़ेके सुरू राणेबाड़ों युन्देनशरकों जामीर देवर भेज दिया। राणेबाड़े साथी भी स्वा । उसने क्याने साथिबंडों महाथवासे सिन्ध्याड़े सिन्धियां सिन्धियां सुकानका दिवां और सामकर निरू अक्षांकें तास अद्विच सा पूर्वाच

जनरू गोडर्ड हो दोनों स्पर्लीर सकतना हुई। अब उपने फुतहसिह गायक बाइको अपने साथ मिलाना चाहा। संवन् १८६६ के १० पीप (यहली जनसी सन् १०८०) को सेना लेकर उपने गुजराक्तर पहाई की। इनस

ग.यकवात्रमे मित्रवा मिंह बहुत दिनों तक कुछ उत्तर ने देकर पूनासे सहायताकी प्रतीक्षा करता रहा । एक मामके भीतर आंख्यसेनाने बहुतसे नगर नथा थी

याई हे दुर्ग ने लिये । फ़लहानिहरों थब भय दुआ भीर वह पूनासे मिरास हो बर भमें ओं के माथ मित्रता करनेरार श्वत हो गया । पेशबाको कर बेना बन्द करके उनने तीन सहस सेना द्वारा अर्थ जोंकी सहायता देना भी खोकार कर लिया । हुस वस्त्री "मराहा सथ" का एक लग्ग दूर गया और गायकवार अर्थ दोंके पश्चों आ गया। भोगलेनोनी अहुनदाबादका दुर्ग के दिल्या । अप सिन्धिया तथा होतकर

भीक्सीनाने अद्वतद्वावद्वा दूर्त के दिला। अब विनियस तथा हो इक्त सेना लेकर कुलाईक्टरो सहावलाके शिर्द जुले। पननु अब समय करतोल हो दुक्र या। उनके विकन्नका करता यह या कि राजीयाके आगतेगर नागा कृत्रवील और विनियसाँ कुछ पहस्तर वैनानक हो गया। जाना कृत्रवील विनियसाँ रोख करता में कि मुन्त में देश पर मिल्टियाक रोखा-रोखय करता या कि मुन्त में देश साथ अधिक सक्तकृत ने भेगा। उन विनियसों सेना नगरा यार करके बहोत्राके पास अधिक होता के कि सुरेश अपने के दर्शन स्वत्त करें विवासी किर वृत्तप्यहार आरम्भ किया कि राजीयाल की क्ष्र मुंदेश अपने के दर्शन अंत्रों अस्त होता स्वत्ति करता कि राजीयाल में बुक्त कर स्वता। वे अपने में कैमने ना मिले, परना वनराक गोवस्त्र करता दिला कि राजीयाल में बुक्त कर स्वता।

सभी तक लिन्धियाको यह शांत न था कि यह भारो पुद रायोबार्क नाम-पर नहीं बव्हिंक अभी स्वस्थ अपनी बदतायोको थोने के लिये कर रहे हैं। तीयर्क यह चाहता था कि लिन्धिया और होलका मिल कर पहिले आक्रमण करें, परन्तु कहोंने वेजल बरको सेनाको काममें लगाये रखा और कोई युद्ध न किया। यग्ये कीसिल गोहर्षपर अमास्वता मुक्क करने लगी कि यह स्वर्थ आक्ष्मपरन कर रहा है पर यह विवहस था। अन्तार्थ जब माराजेंने बनके भोजन आदिको लागमो नय करना आस्मा किया यो गोहर्षको अमराके पास एक जीर स्थान हु बना यहा।

भारम्भ रक्ष्या ता गावदका नमदाक पास पृक्ष आर स्थान द्व बना पड़ा । हेस्टिन्जने रामा गोवदको सहायतासै जिसके साथ गवनेर जनरखने मरावीके

हेस्टिन्ज़ने रात्रा गोहङ्को सहायतासे जिसके साथ गवर्नेट जनरवने मराठा है विरुद्ध मित्रता की थी सिन्धियाको रियासतपर आक्रमण करनेके छिए कप्तान

पोपहमडे अभीन कुछ सेना भेडी । कपान सफलताई साथ पातिबर वर्तगर स्वाविवरहे दुर्गडे पाल जा उपस्थित हुआ। एक रात सीड़ियी भोगों ।। बीचभार मा कर सिपादी करर चड़ गये और संबन्न १८३० थे १० थाव्य

(र आएल १०४० ईतरी) को उन्हों विता युद्ध किये ही दुर्गवर आपकार दर द्विया। हूबर मराज सेना पुर्ने लगी हुई थी और हैर्रम्डी, सीरामां आहि सेव मिलेंकी बतीया कर रही थी। हैर्रम्डीने ऑफ्नमेनाके एक बड़े भागको कृद कर दिया, जिससर गण्नी बनाउने सानरहाडी सेना रेंकर सहाथ भेजा। रचर रसने सरारोंके साथ मैत्री करके हैर्रमन्त्रोंके जिसीए सन्दि कर-नेकी देश करनेके जिल् गोडर्बको जिस्सा।

वन हैद्रश्वलीने धर्म होने विरुष्ट पुद्ध भारत्य किया तो उसने उसके मिहिन ट्रक बहा विद्यापन ग्रायक्त सीम जिसमें भागे और मुसलिम दोनोंको एक हो कर पस्त करनेके जिसे मार्थना का गयी थी । इस विद्यापनका समाज यह देशकारिक साथ पुद्ध हुआ कि सभी समीवहीं और सन्दिरीमें बादिनों तथा बाह्यसेंके

भव हैदरभ्रतीने पड़ी भूल श्रीकि नदामको छोड़ कर वर्ष्ट्रामके सुरक्षित (पेरे) की भीर बता गया । नदाम सर्वेषा गाठी था । उसे पढ़ प्यान न हुआ कि नदासकी विवर्षे पर्वेदासकी विवर्ष भी मनिर्माहन है । वह यह उपर

नर प्रवर्दः गण वो महान कैनिल हो दुःसन्भरी हार्यमा बंगाछ पहुंचो । वहांते भागाहर मेनां लेडर छा । महान पहुंचेनर नहांडी दुर्दगा देख कर वह विस्तित रह गण । लिने दिन तो उसे यहांडा प्रवन्त रहंडी दुर्दगा देख कर वह विस्तित रह गण । लिने दिन तो उसे यहांडा प्रवन्त रहंड करोम छगे । आपरहरने सेना सेकर पाण्डिचेरांडी और मस्थान किया । यह उद हो हुडा था, उनके मन्दर पहिला उत्ताह न था इसलिन गुडावडेके अपसे पांठे हव्या गण । अन्तवः गाजावरतने वह दून प्रकार निर गण कि हैदरअलोको सेनाने उसकी समस्य भोजन-मानामे पन्त कर हो । उसके सिताहियोंने प्रामने देथे (गड़े) हुए अवायको निवास कर हुउ दिन प्रतीत किये । यहां तक ने गण पहुंची कि क्योंने सोवन पहुंची कि क्योंने सोवन सेना पहुंची कि क्योंने सोवन से उप बढ़ाज़ आये ये परन्तु

बब आपरहरको कोई मार्ग तुक्त न पत्ना वो उतने आंगीमां नीसेनापतिको संदेस मेजा। इंदरअली वसं यांनीमो जानिको अतिवाके नामार कोर देवा रहा कि तुम अपने स्थानार दो दिन स्थिर रहो। जांनके तिचे दार्खण्यसे बहुता सेनेका पह ग्राम अपनर था। मदासको सेना नट हो चुझे थो। यगासको समस्त सेना थिरी दुई गाव बायनेको उपन थो कि अकस्तान नो-सेनायनिने वहांने अपना चेटा हरा किया और सौरक सेना के किए भोजन के नहाज पहुंच गये। श्रीक श्रीक हैंद्र कर्ण नहीं कि कांनीशी नीसेनापितने ऐसा क्यों किया। केवल एक ही बात सम्बद्ध अग्रीत होगी है कि बनने भरते किये कुछ कही रिश्चन लेकर भरती जानिक कहाने की क्या श्रिया।

भावरहरे के किये भर हैरायली के साथ पुत्र करने के मिनान और कोई गाव न या इस पुत्रमें जो कि गीरोनरों के स्थानरर हुआ श्रीकसेनाने हैराश्लीके परावित किया। इस विजयस अंग्रेजों के पैर करनाटकों पुना जम गये

जनरण गोडर्डक्रॉमहामके कहीं हे पश्चाद पूना सरकारसंसन्धिकरने है दिवे पत्र करने और पदि यह स्वीकार न करे तो पूर्ण देख-बळके साथ सामना कर हे तस्वाह

निर्णय करनेका आदेत हुआ। इस समय मिन्यित हो धारी बनाय गोदद रियामगढी रक्षांके जिल् मध्यभारतकी और चडा गवा था। कोंडनमें और से सेनाने इंड माय थेरा हाल कर बसीयके दुर्परा

भी अधिकार कर किया था। शुत्रमें शिवड सराज जनराख सामकार रण काम आया। गोकडेने नाना फहनपीसको गणियत्रे किये किया, और देवाके विवस

भोकरने नाना जड़नपीएको समिक्षे दिन्दे दिला, भीद देशक विषय स्थापिन करनेका प्रस्ताद भी कारिशन किया । नाना चडुनगीसने प्रस्त स्वयं स्वयं कि से कोई ऐसी मान्य नहीं करूं गा विनयं मेरा मित्र देशकर्ता बाद बर्मिसिंड न दोगा।

इम्पर भावर्ष धूनावर भाकमण करने हे विचारमे बोरपाद गढ भावा । अन्य फडुनबीमने वैत्तवाको युरण्यरहे तुर्वामें नेश्विष्ट्या और स्वयं बरियन वड़हे और तुर्होती बोळ करके सावधावडी और बड़ा । उसने परमुरास भाजनी संग

मगरार्ड श्रं देश क्रिन भेजा । परशुरामने क्ष्मान मेकीकी मना पर जो नि मंतरका परान्य भोजनमामग्री लिये जा रही थी ऐसा भाजमण किसा वि यह वड़ी

मराठा लोग गोडर्डकी इस वायमोको अपनी बड़ी भारी विजय समऋते हैं पद्यपि उनको भी पर्याप्त हानि हुई । मराठीने कीकनके दुर्गीको दुरु कर लिया । कुछ सेना गुजरात भेजो, शेष सेनिक भरने घर चले गये। बन्गईकी परिस्थिति कुछ अच्छी न यो इसतिए गवर्नर जनरलने सिन्धियाके विरुद्ध कर्नल कामकके अधीन और सेना भेजी । मिन्धिया भेली भांति सेवाका सामवा करता रहा परन्तु यहत दिनों सक युद्ध चलनेसे उसका देश नष्ट होने लगा। वह युद्ध जारी रहनेसे अब गया। अन्तर्से उसने सचन १८३८ के २० आहिवन ( १३ अस्ट्रेयर १७८१ ई० ) को आंग्ल-संबाद्धे साथ सन्धि कर ली। सिन्दियाने अंगे जो और नराठोंके मध्यमें सन्धि करानेका निषय किया । जब इचर सिन्धिया सन्धि करानेपर राजी हो गया तो उपर वारेन हेस्पियने मोदाबीसे हैदरअलोके विरुद्ध सहाप्रताके लिये प्रार्थना की । मोदाबी भी दोहमें मन्मिलित था। इसने अन्नो प्रतिज्ञातुसार तीस सहस सैनिक अपने पुत्र चनताओं के अधीन कटक भेजे । यह सेना एक वर्षतक वहां ही पत्री रही। अब बमनार्शने बहला भेत्रा कि ५० लाख रुखा लेकर में अपनी सेना हैररअलोके विरुद्ध से बानेपर उपन हूं। निज्ञान अलीपर इस समाचारका बहुत प्रभात पत्रा। वह हैदरअजीते मत्रेषा १४क् रहा। उधर नाना फड़नपीसकी बोरसे मोदाबीको धर्माकर्ता आ रहीं मीं कि तुम अपनी प्रतिज्ञा पूर्व करो अन्यथा इना सरकारकी ओरसे तुमरर आक्रमण किया जायगा । उनसे दुःखित होकर मोतातीने प्रवासरकार और अंग्रे वृद्धि मध्यमें सन्धि करानेका पतन आरम्म किया ।

सन्तवः गवर्गर वनरक्षकं प्रतिनिधि ऐण्डर्सन और पूनासरकारको ओरसे महादावां सिन्धियाके मध्य संवद् 164९ के २६ त्येष्ट (६ वृत 196२ ई०) को मालवाईमें सिन्ध तुर्दे। इसका आधार पुरन्थरका सिन्धवत्र साववाईमें सिन्ध तुर्दे। इसका आधार पुरन्थरका सिन्धवत्र साववाईमें सिन्ध था। इस सिन्ध न्याको स्वीहित देनेमें नाना फड़नवाम इंदरअवासे सम्मतिकं विकास करनेपर कड़ीय तैयार न था। इननेमें समाधार आधा कि हैदरअवाँ १५ वर्षको आधुमें परलोक वानी हो गया। इननम नाना कड़नवीसने संवद् 164९ के वैद (करनों 1964 ई०) में उस मिन्धवत्रर इस्ताक्षर कर दिये। इस सन्धिवदके अनुनार रावोगको गोदावरीयर वागीर दो गयी।

हैर्रभवीको सुद्धुके वनसन्त उनके पुत्र योद्भे पुद्ध वारी रखा। सद्भान-सन्धिके विषे कासिकके सविनव प्रापंता करनेतर और उनके दूरोंके साथ दुम्पेवहार करनेके उत्सान्त योद्भे मगलीरका सन्धिपत्र स्पोकार किया। सिन्धियाक सीम्म सन्धि करनेका एक और कारच पह था कि उस समय नवक्त्यों वो मसप्टेंके दक्षिय वानेके पश्चाद दिहोंने सामन करता था मा गया था। नवक्त्योंकी सुद्धुतर उनके पुत्र अक्सात्माव क्षों और एक सम्बन्धी निज्ञों सच्छेके सच्य कराड़ा हुआ जिनमें सन्धे मारा गया। भव महादानों में हिंती हाली पावर नहीं अपना सामन जमार्थना जन्मते मिछ गया। यह भी निन्न देना आवर्डक है कि तार्यर जनते हुग्योगंचे मार्ग कियार्थ महादानी के अनुतित जरूर कर दें कि हिंदीमध्यार्थी सामी में किया ज्वाह हस्योगं न इस्योगं। दहीं विश्ववादी सन्देश कर्युक्त सामन अधिवाद होंगा।

करात्माव साने तहात्माके तिये निर्माणकां बुका भेजा । परणु गोवां वाहों के माहिंग महातावाका वचकर वाहा। धर महादानी वामारिक कराने दिगति हरतत हो गया। उसने पेपारों हेलिय निर्माणकां पर्व वाह करेने पर तिर्माण राज्य करना आस्मा किया । वाह्यादिन वाह्यादीको सेगावाक्ष निर्माणकां दिख्यों वाचा भारा व है दिएं। निर्माणको कार महाद हरवा राज्याहरू स्मारं किये नेवा सोकार किया । इस क्या सार्वाक्ष व्यवस्था क्या सामार्का है भारते

युद्ध समाहितर वयति अयं तोंडी दता युद्ध वृधेक्षे मो ही रही शरून देशमें अबधी पोस्पाका निका जागाला, श्रोंकि मधी विवासलें एडव होडर मी अबको न निकाल मखी। नराका माखाल युद्ध अनन्ता अवनी-

युक्त प्रभाव व निकार में है। साझ साझाय युक्क बनाय रूप युक्त प्रभाव चन्निति सिवरंगर गड़ गया। इपर नाना फड़नवीस रुवियन निवास तथा दीरों भीच प्राप्त कर रक्षा था। उत्तर महाराजी

सिन्धिया रिश्तीका अधिरति वना कुमा था। उसने बंगालपर महाझ पीयका दुरना दावा किया। उस ममय देखिएतके स्थानपर मैकटर्यन गवर्गर जनरक था। उनने इस मोगपर मोदाजीको मिन्धियाके विरुद्ध करना चाहा, स्थानिक शंगालको वीध्यर मोदाजीका अधिकार था। अब वह अधे जोंका नित्र था अतपुर मिन्धियाको मीन रह जाना पहा।

इसके भगने बीस वर्षोंने अंधे जी सरकारकी सक्ति वीख तथा भनुभवी अरु सर्वे के भारेसे बहुती ही गयी। 'भराजसव' स्वाभाविक निर्वेटनाओं के कारण दुकी उकते होने लगा। संवक्त पोच महत्वींमेंसे दो प्रवक्ती

दुकड़े होने लगा । संबद्ध पोष मक्सोंमेंने दो प्रवक्षीं मराठोंकी धवनति गये थे । अब शेव सीनोंके अन्दर एक दूसरेंसे देव होना आरम्भ दुआ, जिममे मराठासाप्राज्यको समाहि ही हो गयी ।

सिन्धिया और इंग्लिक देशि इन्ह भारतक अंधि थे। सिन्धिया विद्वार्थ अपना आप इंग्लिक देशि इन्ह भारतक और थे। सिन्धियानि दिहाँमें अपना अधिकार क्षमा जिया था। होल्लिक सबैद उपने हार्दिक देश करता था। विभिन्धा तो राजून राजाओं ते कर लेनेयर कदिकब हुआ। इसमें उसे उपार्थ



#### . इंडवां प्रकरण

# दक्तिरानें अंग्रेनों । संग्राम ।

वब सिन्धिया राज्यूतींसे ऋगड़ रहा था तब वूनातरकार .हैदरअठीके पुत्र शेतूके साथ युद्ध करनेमें रूगी हुई थी। दीडू अपने पिताके सर्वथा विपरीत चलता भा। उसे अपने बरुका बड़ा गर्व था। .शेतूने नरगोधके देसाईसे अपूने वुद्ध अत्यन्त अधिक कर प्राप्त करना बाहा। देसाईने दूना सरकारसे रिकायत भी। नाना श्वदनवीसने शेतुको लिखा कि तुन्हें साथा-

र जुड़ दिहानोंका रास्में शेवू न ते। उजना अत्याचारी द्वी था, विकास कि बद्द आवः इटट दिवा याता दे और न उमे दिन्दुओंने स्थिप देश्य दो दो। आसम्पूर्णनन्द-त्र) अपने। पुरुक 'भारतेक देशा राष्ट्र' ने निवादे दे—

" उन्नडां ( डान्डां ) योग्यनाहा इसकी ( घषेत्रीको ) भनुमन हो गया है-जनके यस दिरवानपात्र पीर परामसी देनशीत है पर मन्या एक भी नहीं है और वह माने गासनके समस्य भीर परामसी देनशीत है पर मन्या एक भी नहीं है और वह माने गासनके समस्य भीरको। मनावता है। उनके सामके इचकीदी रचा होतो है भीर उनका दरियन वीस्ताहित भीर पुरस्का होता है। यन पुरके दहने राष्ट्रकी प्रवा, विशेषन वीस्ताहित भीर पुरस्का भीर मन्यापारके समावार बहुत केन सह किन्यन नहीं से पर सबके मानुकानुका सीर मन्यापारके समावार बहुत केन सह किन्यन नहीं से पर सबके मानुकानुका सीमका पहा परीन प्रमाव है कि पुरके वालने उनके पीरिक सामने पठ मा श्रीवित, मुसान पर प्रभावसालों स्थात उनका पद परिवास करके हमने मानद मानवा " ( नेवर अमस्य नर वाल मीनवाम विश्वित परिवास करके हमने मानद मानवा " ) ( नेवर अमस्य नर वाल मीनवाम विश्वित परिवास करके हमने मानद मानवा " )

भनी नोरेश दिन द्वा था गांधा वार्षकति बहेता महते वह वाद्यव भीर मन्य देविहासिक्यर अठीतित दुव है। उनके मतीत होता है कि होतू देठ महस्रा असेक अचारके सहावता करता ना भीर तत्यालान महाशासने विजयके निव भागाबाँद मातवा ना। यह मनुष्यका स्वाचारा भीर रिष्टुकोटा सबु बनाना सुखदा कृत करना है 800 मने ज़िला दे दिया, किन्दु इसी सिन्दायके आधारपर टीटुके विरुद्ध असे ज़ीकी गरा-याग भी मीती। असे ज़ींकी टीटुके स्तीसके साथ सम्बन्धसे भय उरस्ब हो गया था। इसकिये महाठों, असे ज़ी तथा निज़ासने मिलकर टीटुको अपसानित करनेका विचार

कर लिया । मराहा, मुतुल तथा आंग्लमेनाने मिलकर र्याष्ट्री रापुके निस्त नान रियासतरर आक्रमण किया । टीट्र एक वर्षतक लड्डना ह्या, राणियां आबिर सिरिंगायटमको ऑग्लमेनाके हाय पड्ते देखकर संवर्

१८४८ में उसने सिध्य कर छी और तीन करोड़ करवा और भाषा देवामोनों शिष्टपों के सुदुर्व कर दिया। उन्होंने यह भन बसबर बरावर परस्वर बोट लिया। मिन्धियाको सामृतीके साथ मन्नामधे बड़ा कर उठाना पड़ा । एक मनव

साहितिना भी राजपूर्वीके साथ मिल गयी। महादावीने पूक पत्र नाता फहुनशैनको साहितिना भी राजपूर्वीके साथ मिल गयी। महादावीने पूक पत्र नाता फहुनशैनको सहायवाके लिये लिखा। उसमें बताया कि में सब कुठ सरहा-

सहायताके लिये लिखा । उसमें बताया कि में सब कुठ मराहा-गुनाम कादिर बंदेला साम्रायके लिये कर रहा है । अपनी सेवाके कार्योक्षी आंर भ्यान

दिलाकर वसे जिला कि तुम दर्वमं मेरे प्रति देव मार व स्तो । इसी समय गुलान कारित क्षेत्रण नितास भीधकार करके माह भावकां भार्ति निकल्य कार्ती और उनके पीरात्मक वण कर दिला । इसर तालुकांके सम करका निर्णय करके मिनियवाको सेना केकर दिल्ली भागा पहा । गुणानकारित भागा क्षित्रण वक्षा जा कर सारा गया । नित्त्यणाने चासुर्तिन वाद्यावक्षो पुना सिमानन-पर देशाया । नित्त्यणाने चासुर्तिन वाद्यावक्षो पुना सिमानन-

सिन्विवाश रार्कि भारताहरूकी भारते अपने आपको वेशवाका प्रतिनिधि कहना कर सहराहरूकी भारते अपने आपको वेशवाका प्रतिनिधि कहना कर सहराजाधिराज आदिकी उपाधियों तथा बहुसूब्य वस्त्र छेकर

पुनाको करा। नाता जुन्नसिको कुछ सन्देश या पुरन्त अस्तराता जुन्नस पर इनने प्रेम और आदुरमें निकाकि वह सन्दृष्ट हो गया। दुनामें बड़े समारोहके गाय समा की गयी जिसमें अव्यायक पेताश राजवस्त्र आया कर सिहानकर देशा अबके जमारेदारोंसे क्यारेर स्वीकार किये। मुग्नक बारवाहको का मुनायो गयी कि उनने मारे साम्ब्रेड अन्द्र गोराज करन कर दिया है।

अब निभिष्य में तुनामें रहका पैरानाको अपने हाथमें साना भारा। यह नामा फहनवीममें देखा कि पैराना मेरे विकट हो रहा है नो स्वत्ये बाहर वहें है मुक्त माथ अपना स्थानगत्र दे दिशा और कनास्य जानेशे हुएशा प्रकट की। पेसानी माना मानी और कहा कि आने गयी बाहत कोगी जिससे अपनाधनाक अपनार निर्णे।

विज्ञिषको बनुर्गोध्वनिधं समझे सेना और हाजहरूकी संगमें छाउँ हो गयी। विज्ञियाको सेनाको जित्रय प्राप्त हुई और पेरावाको आजाने पुद्र बन्ह किया गया। यस्ति विज्ञियाः अपने आपको पेरावाका तुष्ठ नीकर तथा

निन्धां राष्ट्र साचाल गरेल करता या किन्तु नृतामें यह भाव सहय हैजा हुआ था कि वह अवका निकास इत धार्त हायमें धायसा बाता चाहता है, जेता कि उनने दिशामें किया है। यह शामदी महातानी विभिन्ना अवसीति हो कम सहत १८५० में इस बोदन कर कथा। हममें कोई सन्देह नहीं कि महादाजी भागे सनयका प्रतिद पुरुष था। यहाँवि भावनी आयुक्ते अन्तिम भागमें उसे भवनी यङ दिक्की मयङ हरजा हो गयी यी तथापि वह उस बलको सराक्ष-माझाम्पके हुई बनानेमें लगाना पाहता

महाराजों विभार था। उसने जोसीसी शकुमर ही बाटन के अभीन हरिवर्णेंग रीहिसे क्यावर करने वाली एक यही संना तैयार कर ली थी। उस

कृतायह करने वाली एक यहाँ सन्त स्वारं कर ली थी। उस समय उसके आंवनको यहाँ मबसे बड़ी द्रन्ता थों कि वैसे हो अमें ब्रॉमें देखकी रक्षा हो। उसने यह भी देख लिया कि संय (confedency) के मिल मिल सहस्य मल कर भी यह न पर तकते थे। अमें ब्रॉके सुकारकेर एक संयुक्त यहजात् राज्य स्थापित करना आवर्षक था जिसके सामन और अपसे अन्य महाज रिपामते परस्यर निक्त सकें। यह यह वल अनने कुजमें उत्पत्न करना चाहता था। वल यह वृता आरहा था, तो हिल्लोंमं यह तबर उड़ी कि मिन्यिया बाहता हकी भावा के अनुसार मराजेंको महायातासे बंगालिस चौंय आप्य करने जा रहा है। इसपर लाई कार्नया-लिसको भी यहा विन्ता हुई थी।

त्रव सिन्धिया दूनोमं था तो उस तमय दूना सरकारम निज्ञमके साथ शैधके विषयमें कार हो हुआ। कोई दस बाह चर्यसे निज्ञमने कर देना बन्द किया था। परिस्थित ऐसी होतो गयी कि दूना सरकार कर मांग भी व सजी। निज्ञम अंबे जो शानि निर्मय कराना चाहता था। सिन्धिया इस के पहुँच विषय था। उसने नाता-फुन्योससे स्वष्ट कह दिया कि अंबे जो निज्ञम के साथ निज्ञम सरावेंसि सुद करनेजी तैयारी कर रहे हैं। नाना छट्टमयोन मिन्धिया के यक के भयसे अंबे के साथ विताह करने पर तैयार न था। इतनेमें लाई कार्यथित बजा गया, और असके पाद सर तैयार न था। इतनेमें लाई कार्यथित स्वाम या स्वाम तेया के सह वान कीएकी नीति ) धारण कर ली। असने निज्ञामको सहायता देनेसे उदासांग्यको नीति ) धारण कर ली। असने निज्ञामको सहायता देनेसे उदासांग्यको नीति इसकार कर दिया। निज्ञामको स्वाम के प्राचा तथा देव

काना भारम्म किया । यय मराझ द्वत गोविन्दरावने निर्मापके वियं कहा तो निज्ञामके मन्यो सुगोवनसुरकने उत्तर दिया कि धसुक असुक विरामीके निर्दायके कियं बाना फड़नगीतको सुजाओं । गोविन्दरावने कहा, नानाफड़नयोस कैसे भा सद्भवा है ! नन्योने कहा इस मवावेंगे कि वह किस मकार उपस्थित होता है। इसपर पुनाम सुद्धको तैयारी होने क्यो। सुगल यहुत हो सुच्य और उत्ते जित थे। ये यहां तक गाँग मरने लगे कि पेरायाको अपनी सँगोशी पारय कराकर कनारत याजिस मेन हेंगे।

नानाष्ट्रज्ञवीसने समस्य मराज सरदाराँको सुद्दके छिये एक्ट किया। महा-राज सिन्धिमाके स्थानपर उसके भागुद्ध आगन्दराजका पुत्र दीलनस्य जो कि महा-दाजीका दत्तक दुव था या पैडा। इसकी उच्च उस समय केवल दुरंगाका दुज था वर्षकी थी। दीलनस्य और तुकीजी होलकर पूनामें आ ज्यस्थित हुए। गोविन्दराव गायकवाद और राजीजी भॉस्तल सेना सेकर आये। यह अन्तिन बार मराठा संबक्ते सिख सिख सदस्य संतामें एकत हुए। क्रईलाके क्षेत्रमें दोनों मेनायें काशिया हुई। दुबके एकान मुख्योंने म्याकुत्वा केत्र गयी, मित्राम भाग करकुर्नाको दुर्गमें प्रशिष्ट हो गया। साराम देवाने बारी पेट कर भन्ने पतार्म कर किन्तु, हम पर निजानों नेता करोड़ करने और बहुत-सा मानत तथा बरारके राजाको २९ छाल कपने देना स्वीकार किया। परन्तु मचने बहुकर अध्यान यह था कि उसे अपने मन्त्री मुशीकुत्युक्कों भी मार्थारिक करात पहा। मुशीकुत्वक कमी प्रशिष्ट के साथ देवाकों सामक छाता गया। पेराव बहु योकों हुवा हुआ था। कारण पुक्तिपर अपने कहा "मुक्ते तर हांता है कि दोर्गो पक्ष मुक्ते गिरे दुष्प प्रशीप होते हैं। एकने विना मुद्दके हार मान की। दुस्सर्ग यो ही पित्र मान्य मान्य करनेचे बींग सार हाई है

हस विजय के समय नाना चडुनवीसका देशवर्ष अपने तिस्तरार या। एक सम्प्रारत परनाने उसके भीतमा जीवनके भागको कहमय बजा दिया। नाना कड़-नवीस रावीबाके दुर्वोका राक्षक था। उनमेंसे साजीराय बड्डा योग्य तथा प्रसावित या। जनकी उस्त १९ एवं की थी। जो उससे निस्तरा या प्रमान हो जाता था।

वा। अनका अग्र १९ पप का था। जा उससा । स्टला या प्रमन्त हा जाता था। नयपुबक पेरापाकी बससे सैत्रीको इच्छा हुई। नाना फड़नवीय पेराना साथवरावकी धानन्द बाईफे पुष्तको स्थानक ससम्बक्त पेरानाको जितना

गाउँ रोक्ता या उसका अनुसम और भी बहुता था। बाबोरावने एक पत्रमें यह लिख कर भेजा कि इस दोनों कुँदी है। में दुर्गीमें हुं और तुम मन्त्रीके हार्थोंमें परन्तु हमारे हृदय स्वतंत्र हैं और इस इदयसे स्केट कर सकते

तुम मन्त्राक हाथाम परन्तु हुनार क्षेत्र्य स्वतंत्र है और हम इत्यस । हैं। इस मकार पत्र-स्ववहार आरम्भ हो गमा।

जब माना फड़नपीसको हुस प्रयम्पवहारका पना खगा तो वह बाजीरापक और सायधानीसे निरीक्षण करने खगा। पेत्रवाको यह अत्यन्त हुरा खगा और वाँ भी वह दससीन ही रहता था। संबग् १०५२ में द्वाहराके दिन उसने छनसे गिर-कर अपने गाण स्वाग हिये। उसने माते हुए थह इन्छा मन्द्र की कि केरे स्थानपर बाजीराच पेत्रवा नियत किया जाए।

नाना फड़नवीस सराठा-साधाज्यकी चिन्तामें पेत्रवाकी यृत्युका पोक भी शूक गया। उनने तुक्रीती होळकरसे सम्मति छी और श्रीलतराव तथा राघीती मॉसलेकी बुलाया। उसने उन्हें बताया कि लोग राघोबाके नामसे किवनी

राजीरान सानी मुना करते हैं, और उसका अंग्रे ज़ेंकि साथ सम्बन्ध अविषये भनिन देसवा टिये किसना भवानक है। हमस्यि उसने तावणीत की हि पेरायाओं स्त्री किसी कड़को गोत के। सबने हम्बत समर्थन किया। सिफियाओं अफ्तार बडोवा तासिवा हम मनाव देविकड़ या। बातीरावरे

किया। सिन्धियाका अफसर बडोबा तातिया इस प्रस्ताब के विरुद्ध या। बाजीरावने तत्काल उसके साथ गुप्त पप्र-ध्यवहार आरम्भ कर दिया, और उसके द्वारर दौडतराव-को कुछ देश दैनेका वचन दे कर अपने साथ मिटा हिया।

जब नाताच्ह्रनरीयको इसका पता लगा तो उसके प्रस्तुराम भारको दुँखा कर सम्मति ली और निधय किया कि मिन्धियाके भानेस पूर्वेदी बाजीराव को पेसवा बना हैं। बाजीरावको प्रस्तुराम पूना ले भाषा। नाता चड़नवीयसे मिल बर उन्होंने रिएडी सब बानों हो भूछ जाने हो सित नार्षे हों। इसरर दौलतराव सेना से कर पूना हो और भाषा। नाना पहनशीमने सब दुछ परशुरान हो सनर्पित हर दिया और स्वयं पूना में सिनारा पत्रा गया। यहां उनने राजा हो अपने स्थान पर रराने हा पत्रा पूना में सिनारा पत्रा गया। यहां उनने राजा हो अपने स्थान पर रराने हा पत्रा हो हम्म असल हो हर वह पाई पत्रा नाया। इपर जब दौलतराव प्रणा आया नो उसहे मन्यो यजीवा नातिवाने परशुरान है साथ दोह हर हे वाबीराव है कर है पाया पत्रा प्रणा प्रा हो हर है वाबीराव है कर है पाया पत्रा प्रणा प्रा प्रणा प्रा प्रणा प्रणा प्रणा प्रणा प्रणा प्रणा प्रणा प्रणा प्रणा प्र प्रणा प्र प्रणा हो हम्म के स्था प्रणा प्रणा

निहासनपर बैटने ही उसने भएने भाषको सिन्धिया और नाना फड़नयोससे सुक्त करनेकी घेटा भारम्य कर दी। इतनेमें नुकोबी हीककरकी एत्यु हो गयी और उसके चार पुर्धोमें भगड़ा हो गया। सबसे बड़ा काशीराब सरक शांताबको नोति। मङ्किका पुरुष था। सिन्धिया उसकी ओर हो गया, किन्तु दूसरे हो भाई जनवन्त राव और बड़ांगी मस्काररावके पश्चमें थे। पुर्दोमें मस्कारराव नारा गया। जसवन्तराव नागपुर भाग गया, बटोवी कोक्सपुरकी और भाग। इस मकार होलकरका देश भी मिन्धियाके अधीन हो गया, और नातराका

वज बहत ही न्यन हो गया ।

याजीराजने राजीराजने समस्याया कि वस्तक नाता फड़नवीसचा अधिकार है यह तुम्हारे दममें विष्ण डालता रहेगा। एक पर्यम्य रच कर सिन्धियाने नाता फड़नवीसचो कैंद कर लिया। उसकी तथा उसकी सम्बन्धियोंकी मय सम्बन्धि तृष्ट ली गयी। राजीराजने कम्याका विवाह सिन्धियाले कर दिया और स्वयं उसका मन्त्री यन तथा। राजीराजने राजीरायको दो करोड़ रुपये देनेका वचन दिया था। यह रक्त पानेके लिये उसने अधिकार दिया कि यह दूनाके वादे विकार राजीराजने पातारियों और पनाव्योंको अनेक मकार के कर देवर राजीराजने कातारियों और पनाव्योंको अनेक मकार के कर देवर राजीराजने कातारियों और पनाव्योंको अनेक मकार सिन्धियाको पिकारा किया। मारे नगरमें हाहाकार मच गया। सब लोग सिन्धियाको पिकारा सिका। अब वाजीराजने अपने भाई अस्त्रताजक माथ निष्कुरताका पास्त-दिक तुल वाजीराज है। बाजीराजने मिन्धियाको तुला भेवा और पमझी देवर इसले महत्व वाजीराज है। बाजीराजने मिन्धियाको तुला भेवा और पमझी देवर इसले महत्व वाजीराज है। बाजीराजने उसले कहा कि तुन्बारे नीकरोंने नगरमें उपद्व इसर दिया में मुल्य हूं। तब बाजीराजने उसले कहा कि तुन्बारे नीकरोंने नगरमें उपद्व इसर दिया में मुल्य हूं। तब बाजीराजने उसले कहा कि तुन्बारे नीकरोंने नगरमें उपद्व दिया में मुल्य हूं। तब बाजीराजने उसले कहा कि तुन्बारे नीकरोंने नगरमें उपद्व इसर दिया में मुल्य हूं। तब बाजीराजने उसले कहा कि तुन्बारे नीकरोंने नगरमें उपद्व इसर दिया में मुल्य हूं। तब बाजीराजने उसले कहा कि तुन्बारे नीकरोंने नगरमें उपद्व दिया में मुल्य हूं।

सचा रस्ता है। मैं तुर्धे आजा देश है कि तुन यहांने तत्काछ जनतांत्र परे आभो। यस समय अध्यातांत्रने संजेत करते वने कुट करते हो आजा सांगी राज्य बनावीराजने सार्थर न दुआ। यनने सिनियाांत्रों न एक्ट्रावाांं किन् बाहमें दीलनायको एकड़नेकी साहिताज भार अध्यतायके वित्त सह दिया।

इधर बोलनताबकी यह बता थो अधर उमके विश्व एक भीर तृष्कात खा हो गया। महादाजीकी तीन दित्रयो थीं। उन्होंने अपने क्टॉके आधारत एक वस्यत्र बोलजताकके विश्व खड़ाकर दिया। सिम्पियाकी इत्र

दीनवराहर्क विरुद्ध सेना बसके विरुद्ध हो गयी। तीनों देशियां पेशशांक कैनानें पहचन्त्र वाली गयी। साम हो बाजीशांके निजासके साम पिनियांके विरुद्ध सहावतांके लिये सनिय कर ही विस्थियांने

हम अरहपाने विश्वत होकर साना फड़न निर्माण करें था। वाजीरावरें विभिन्नवाने सन्त्रिक्षी हण्डा नगर की।

सिधिया, बाजीराव भीर नाता फड़कांगियों परहार त्रीम सिथि हो जातेश एक भीर कारण हुआ। वह यह या कि संवद ३६५६ में सर जॉन शोर इस्तैप्डशे वारम्युगया। उसके स्थानपर चेकेन्स्यी गवर्नर-जनस्त होस्स

वापन्यामा । उसके स्थानपर चेकेल्ली समर्थर-जसके होन्स लाई बेरे उना भाषा । उसकी नीति सर जीन सीरसे सबैधा विपरीत भी । यह निव्याकरके आवा था कि सब देती रिवासमीर्क

साथ सविविद्यसी (माण्डिज्ड) मध्यण्य स्थालिन व्यक्तमा, क्योंकि वेत्ती साहित्योंको वस्त्रों क्यानेकी सरक तथा वस्त्य शिंत पात्री है कि वस्त्री मंत्री स्मित्र क्यानेकी विद्या राजि विश्व के अस्त्रीत सारम्यत्री आधित कर्मा स्मार्थ स्मित्र स्मार्थक विज्ञामके याम अस्त्रीयों भाग्यत् थे। मुक्तान द्योशे तो सुने मौत् नेतीविद्यनके साम मित्रमा कर थी थो, और मैद्राके अस्त्र प्रमाणक-स्मित्र (Republican (Cub) स्थालिन सर्वा थो थो वेत्रकृतिके आंत्री में पिति मौ विज्ञानको या किया। निज्ञास अस्त्रीने स्थानीयी स्थान्य विद्याल देशी वस्त्र स्थानको कृत्र विश्वन वार्षिक राज्य देशेका स्थानमार आर्थनिक स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान

भारतिक वान्तन प्रायम क्रिया शक्ति के भी साल्वक्ति सक्तार्थ (अंदोर्वाक्री) अंदोर्वाक में सिम्मालित हा गाउँ । युनामें वन समय

इन परिस्थितिमें बाबीराय वेरा पदलकर राजिके नगर नाना फडनवीसके पास पहुंचा । रोता हुआ उस हे चरवोंने गिर पढ़ा और उसने डूना 'बारव चलतेकी प्रार्थना की। नाता फर्नियोनने समस्त अप्रतिहा तथा कटवर ध्यान न देकर इस नाश्रापको जिसके स्पिर रखनेमें उत्तने अपना जीवन वनतीत किया या वचाना स्वीकार कर लिया । यात्रीरात अस्पिर पूचिका रावारावये स्वमाव- मनुष्य था । यह सहमा नानाके विरुद्ध हो गया । नानाने दी चेचनदा बाहर उससे कहा मुक्ते अधिकारको इच्छा नहीं है। में केवल इसी सराहा सरकारको देहतरीके लिये जाया है जिसके लिये मैंने भवना सारा जोवन व्यतीत किया है। यात्रीरायको नानापर अविश्वास हो गया।

इपर उसपन्त राव होस्कर नागपुरसंभागकर मास्यानं पहुंचा। उसने भरनी तेना एकव करके सिन्धियाके देगार आक्रमण, कर दिया। मराठा सरकार अग्रान्त दरामें थी। यह म्यन्ति जो एक्या स्थापित करके उसे ताना कहनरीनदी दवा सकता या संसारते ही चल यहा । नाना फड़नदीमकी सत्य संबद् १८५६ के २९ घटलान ( १३ मार्च १४०० ई० ) को हुई। 7.5 इसके माथ ही मराठा-राज्यकी दुविमवा और योग्यताकी समाति हो गयो । नाना फड़नपीस बड़ा नीतित तथा योग्य ध्यक्ति या । यह धर्मात्मा

तथा जितन्ययो था । जत्येक कार्य नियमित मनपर करता था । वह इस इदार अंदेला समस्य साम्राज्यका काम दिन रात परिधम करके करता रहता था कि बुद्धि बरूरा बाती है।

वनवन्त्र राव होवक्त भारतवर्षमें भवना पत्र कमतः पढ़ा रहा या । वसने सिन्धियाधी सेराओं हो हो उसके निरुद्ध गयी पराजित कर दिया । इस अहस्याने दौडवराउद्यो इचर भारतद्यो और भागना रहा । पीछे इन्दीरमें बनान्तराव पराजित हुआ और इन्होंर निन्धियां है हाथ भागपा। जनवन्तराय तत्वात दक्षिन बजा गया। यहाँ इसवे सानदेशको जा हुछ । वहाँसे सेना सेकर हुवा भाषा । देशकाने भी सर कोरसे नेना एकत्र की । यहमें केवल भागी ही बीरलाई कारण जमवन्यावकी विजय प्राप्त हुई। बादोराव हुनाने भाग सहा हुआ । यह दीदगरावको प्रवर प्रव नेजवा रहा। होटबरडी हेना इनडा पीज बर रही थी। धर्म जाते भी यह सहाबत्ता मांच रहा था। धन्तको दर्भाव पहुंचहर उसने उनके साथ सन्ति बर ली।

. बनोनके मरिजरत्रने मराद्य-माधान्यस विनास भारत्न होता है। इन मनद दह विरुच्य होगया कि भारतवर्षीन बन्ने बहुवनी राष्ट्रि अने जीती होती नहिंद्र समर्थी

भी। दिन मनपने देवेड़को पहाएने इतरा या इसको इच्छा धी क्षांत्रहा वर्षत्व कि मतारा मत्यार भी अर्थ औं वे नाप मान्यतिक महत्वन स्वाशि कर है। स्तर्ने इस प्रवेत्वरने जो हुत हो सहत था किया किन्तु मचलता न हुई। धर हम परेल कराईने देशवादी धान मुख्याचा अबेबोडे रायमें राज दिया। यार्राराओं २४ लाव रहता वार्षिक रेक्स र महत्व क्षांगरकीयक भागे यान्त्रमें रक्षाके दिये रखरा स्वीद्धार क्षा विकास

वस समय येदि सिन्धिया उमकी सङ्घापताको पर्दुच जाता और वसे जनवन्न रायके भयसे विमुक्त करा देता तो कदाचित बमीतका सन्यित्रत्र व हिला जाता। परम्तु दीलतराव अभी बचा ही था इसलिये उसने इस संबद्ध यसवज्ञा महरा न समका । जब उसे बसीनके मन्त्रियप्रका समाधार मिला तब उसे मुख हुई किन्तु जर थ्या हो सकता था ।

बाजोराव स्वयं भी सन्धिपत्र छित्वकर धवरा गया । इस बन्यनसे निकटनेके लिए उसने सब मकारसे यस्त्र किया । उमने दौलतराव और रातीजी आँगण

को लिखा कि सुकसे भूल दोगयी है, आप किसी प्रकार इसका प्रतिकार करें । इधर जसवन्तराव दोलकरने जब देखा कि बाजीराव भाग गया है तो धनने उसके छोटे आई अमृतरायको सिंहासनपर बैटा दिया और स्वयं बहासे चंड दिया। इसनेमें ऑस्टसेना बाजीरावको साथ टिये हुए पूना पहुंची । अमृतसव बहासे भाग

बुक्त हुआ और शीम ही उसने अमेजीसे पूर्ति छेना स्कोहर कर छिया। बीलताव और रायोजो ऑससेने युद्धे जिये तत्यारियों करती आरम्भ कर वीं। अमेजीको भी कहला भेजा कि सन्ध्यप्रमें कई बार्ते ऐसी है जिनने छिये

इमारी स्वीकृति आवश्यक्यो। साथ ही उन्होंने ज्ञयवन्तराव जसबन्तरावका स्वार्थ होलकरको सम्मिलित होनेके लिये उसंजित करना आरम्भ-

किया। प्रथम तो उसे खिन्धियाके साथ दावता था और वह चाइता था कि जब अमेज और सिन्धिया लड़कर पक जार्य, तो में क्षेत्रमें निकल-कर अपना बल स्वापित कर लें। उसके स्वार्थ तथा द्वेपने मराठा-माग्राधको नष कर दिया । इसपर एक प्रेतिहासिक विद्वानने लिखा है "आयोंने पूर्ध्वारात्र और जयचन्द्रके कालसे अब तक न तो कोई नई बात सीखो, और न अपनी पुरानी करततको छोड़ा।" वेलेज्लीने सिन्धियासे पृष्टा कि तुम्हारा क्या विचार है। सिन्धियाने उत्तरमें कहा कि मैं राषोत्रो और होठकरसे राय छेकर उत्तर दूगा। इसपर ओछसेना स्तकाल सामना करनेको उचत हो गयी। सिन्धियाके साम्बर्ध दो भाग थे। एक तो दक्षिणमें श्रीर दूसरा उत्तरभारतमें। दक्षिणमें मराज साम्रा-अवनी बचाने और सन्धिपत्रको रह करनेके लिये सिन्धिया स्वय विधानात था। दसरी और उसके प्रतिनिधि विद्यमान थे । आंग्ड सेनाने भी दो भागोंसे सिल्धियापर आहमण किया। दक्षिणकी ओरका आक्रमण तो वेसेज़ळीके भाई आर्थर वेखेजळीके किया और उत्तर भारतमें जनरल छैक एक सेना लेकर कानप्रस्ते पला।

राघोत्री भौसला दौलतरावका मन्त्री था। राघोत्री प्राधीन दगका मराध या, और युद्धकी प्राचीन मराठा विधिको पतन्त्र करता था। उसने दीवतरावको समकाया कि जमकर सम्राम करना व्यर्थ है। अपनी द्वरातन सि-िप्या दौलत- विधिशी बरतनी चाहिये। बौलतरावको अपनी सेनाकी वीर-

तापर बड़ा विश्वास था । उसने जनरू वेहेजुलीसे असईमें पुर शबदी प्राज्य किया । इसमें अमीजी जनररूकी बीरता तथा योग्यतासे

अंग्रेजॉको विजय प्राप्त हुई।

पुद्रका भारम्भ समझ कर कर्नल मानधुनको सेना सहिन होलकाके जिस्ह भेगा। मानधन बिना सामानके होलकरका पीजा करने दरांमुकन्दर ( Mulandar 1900 ) में होता हुआ चम्यल नहीं नह जा पहुंचा । होलहर बड़ी चतुरतासे उसे हुमती दूर से आया था। अय होलक्त्ने लीट कर चन्त्रल नहीको पार किया। पहिंचे सो मान उनने युद्ध करने हा विचार किया किया पीछ उसने भएना विचार बदल निया और और पड़ा । होज़क्तको सेना हाथ घोकर पीछ पड़

परावय

कनल मानगुनकी मयी। लीटनेमें लगभग दो साल समय लग गया। कभी वह आध्यके छिवे इधर जाता था. कभी उधर । वर्षाके कारण गरिय अस्यन्त चेगसे बहती थीं। कई स्थानींस को मनुष्य 📭

गरे। समम सामग्री, वॉरे इलादि होछकरके हाथ आयीं और जो बांडेसे मनुष् बचे उन्होंने हो माम उपान्त भागा पहुंच कर भाष्ट्रच लिया। यह पराह्म मानगुन्हें लिए एक बड़ा बलंक थी।

यह कलंकका टीका भिटानेके लिये मानगुनकी भरावेंके साथ कर्ने-का एक और अवसर दिया गया । होलकरकी सेना देगके दुगैसे थी । मानगुनने अर अमण करके उसे जीत लिया । होलकर और उसकी सारी सेना आसार वर्गने पहुँच सथी । अब कार्ड हेन्द्र भाषी सेना सहित मरतपूर पहुंचा। भारतपुरकाराजा होनकरका मित्र था। भरतपुर जिन्नि हुए बिना होलकरको जिन्नि करना अधननर

बर्भपुरका दग abet uara

था । भरतपुरका धेरा (Seige) बहुत दिनो तक रहा । इन्म श्रीम्लसनाने दुर्ग छेनेक किये चार बार धात्रा क्या परत बारों बार उसे भट्टल हार्थ हो शोटना पड़ा । प्रकार गोरोंडी वह नम्बर्फी मेनाने जाजा नहीं सानी भना जातीय वैनिष्ठ भागे की

मान-पुनकी इत तुमरी पराजयने मसठी है दिल बहु गरे । जनवन्तराह देवनुबब समझा जाने हमा । विश्विता भी सेना केटर क्या पूछ पहा । उनकी हार्विक हुन्छ। ब्रेलिकी साय मिन जानेको थी । इसी भगवरपर अस्तिहरू हाजा यथित करनेपर महमत का तथा और अंग्रें व मिन्धिया तथा होएटर के किलाप के अपने बच्च गये। दोएकी बहान नागुद्धर पुत्रावको याना गया । उनकी हुच्छा थी कि सहाराजा रणजीन सहके भाग माथ मिला कर अमें जो हे जिस्ता वर्ष कित बर्म । उस वपासे भी निराश शास्त्र क्षेत्रम राग्न ।

साई बढ़ेजलों हे साम-आलड़ी युद्ध भीर वर्णनीय प्रश्ना बहनारकड़ी मिलासी है। जब बरुक्तारी सेन्द्रहे भूद्य निश्चित्त हुआ हो। वन समय भश्यारका युद्ध नवाब सन्तु अस्पारत पद्माचा। वह पुरत नद्मा अर्थ बाँका सबक स्वा। बेहेनुपीने प्रिन चारा कि इयका राज्य सदाय प्राप्तक अमर्गत कर छेता चाहिए। वह अभी दशय e et eet mi fe et ud'at unutit ant nien mat mittebuit funt रिमाने स्वदान दिया भीर है हात न भटा प्राप्त । प्रन हमकी पृत्यु हो गयी ती रुपोर स्वव पुरुष करण जन्न हि वह नाना पाल अर्जे थे। मरबाको बर्जापी

हर है। यह मोदने गया अर्थने मन्धियों ही सम्मति सेने हैं जिन्ने समय मोत्यार हा, क्रियु रमे विनय रोध्य अवस्थात देवा मन्दियाय जित्र देवा पढ़ा। जह जह इस मन्ध्यप्रधे जित्र गया तो अपन्य एक सम्बन्धों द्विदार वन केंद्र। स्थाने अर्धे-जी मरकारमे पृष्टि सेन्य व्योक्तर करके करनायक जनको धर्मित कर दिया। इसके अ-बाहर विदेशाने दुर्ग है साथा पर एक द्वियां एक न से भी मिदासनमें स्वाद दिया कींद्र समग्री रियाध्य भूपने साथां में स्वाप हो।

देजियोने अपने बाहाने प्रोत्तरायको आरावरोने द्राराजन कना दिया। इससे पूर्व यह यह सराज नाधानको पाल था। हेल्डिजे द्रार क्यारको क्रिया-स्पान पानेश यान किया और हाओ नीह भी द्रार द्रार था। देलेक्जाने द्रार कार्य क्रमडो दला क्रम प्रार दर्श दिया।

महत्त्व पुषक् प्रयोगोने दश्र गावर गिरे । वने नगारी मराद्य-मगावर स्वरतिक चित्रक होगता ।



### सातवां भकरूण ।

## े जन्मी बार्स सि लाई हार्डिन तक ।

जानै वार्कोके सामन-कालमें संबत् १८६६ में बेटोरमें भदासी निपाहियों अ वित्रोह हुआ। अप्रोजोंने उनके बहरोंमें और रहन-महनमें कुछ परिवर्तन करना चाहा था। मिपाहियोंने अन्रमन्न होकर अनुसरीका वर कर

विशेषिक विदेश काला। यह निजीह सीध दी दश दिया गरा। पंतर तांड मिन्टो १८६६ से १८६९ यक लार मिण्टो गरवीर जनस्थ रहा। इसने

कोई शुद्ध नहीं किया। जो स्थान विकित हो सुढे में उन्होंकी हर करनेका यस्त करता रहा। अभी नेगोदियनकी औरसे भय बना हुना था, इसिकी मेहकाप राजा राजीवसिंदके पात, गृजकितस्त अफ्ताविस्थानिको और मैजक्म फारसकी, ये तीन बूत भीने गये।

इसके बार्य सबत् १८०० में मारिश्वन आह हे स्टब्स प्रवर्गर जनार हुमा। यह नी वर्ष तक रहा। नेपालकः श्रुद्ध और मराहाँका अन्तिम श्रुद्ध उमके प्राप्तन-कारको दो बड़ी मनिष्ट घटनाएँ हैं। उस समय आयोंने दो

लारं देश्यित सांत्र राज विकास थे। वे अभी रक्त अंत्र बोंकेसाय मन्तिविक नहीं दुष्ये । शेष सभी रियानतीने प्रायः भाष्ट्रविक मण्यां स्वीकार कर किया था। दुससी सुष्ट हो पत्रावका सिस्पराज्य था। दुसरा दिना-कार्यक प्रवृत्तीने नेपालका आर्थ नाज्य था।

नेपालमें गोरखोंका राज्य था। यह कुल वन्यपुरके राजकुलकी एक पाखा समक्ता जाता है। भमरतीका एक बालक वहाँ भाग गया था। उसने हिमालवर्के

दिलरपर अपने कुळका शासन स्मापित किया, जैसा कि उसके नेपालके माथ युक्क अंशजों के नामसे प्रकट होता है। गांवोंकी रक्षा करना ही उसने

भारतों विशेष काम समाता । १६ थीं बातारों पिकानें के भारतों ते पिकानें भारत वार्तीय पिकान आगा किया । तेपावरार अवना सासत वाम समात्र की भारतों के भारतमा की किया ने सात्र वामावर भी सात्र गर्ने भारतमा की किया ने भारतीं की किया ने सात्र वामावर भी सात्र गर्ने भारतमा की किया ने भारतीं की किया ने सात्र ने किया ने सात्र की किया ने सात्र ने सिकार ने सात्र ने सिकार ने सात्र ने सिकार ने सात्र ने सात्र ने सिकार ने सात्र ने सात्

... यह भोगानेवाओं नेताने अवस्थाता स्वता प्रस्ता पहा को महार्वे है दिल किर पहने गर्ने । इसके अधिक नेतान पर हारते भी सह सत्तानीकी पुरूष

द्याचीसव पेताम जावे होते किया । १४ वही बही नाम भागाम । एमक दूसमें स्थानव रहनेको इन्त्रा करने एमी । १ने हैं इस गाइने निवास और मापक्रमाइने बहुत-इत बहुत्या केता था । अर्वेच शिक्तिक निवास प्रतिस्थानिक इर्गी पद विभार इस्यान दुना, शिक्षमा माग हनाव्य नाम होताकका निर्वेच नहीं कराय, जिसमें इसे उनके साथ प्रवन्त्यवहारका अवन्तर मिला। रहे । यह नेसाग्यर होर रेसा था कि यह विवाहारका विश्व पर्योगी सरकार भगा रहे । यह नेसाग्यर होर रेसा था

भन्दर १६६ सभा जाग १५६ वयका १५५ व्यवकायर स्वात था। ध्यावकाय बातीसायका सम्बोधा । यावीसायके दुर्द्दर अवका यहा प्रभाव

था। मिस्टर एडिएनएनने पेशयाओं मान्तर किया कि शाम्यकारकों मेरे सुपूर्व कर हो। श्वम्यत एक ऐसे कारागृत्में स्था गया जियाने सभी राज्क अंग्रेज हो थे। श्वम्यक द्वारागृहसे भाग निकां और पेन्याने सामित्तमकात्र और रिक्षेत्र आशासे कई स्थानित तुस रिक्षित सेना गृज्य असे दमा। मिस्टर एडिएनएस्त्र हो हम प्रसा-स्त्रोंको सुममा मिलांगे रही। यह स्थानी गाम्यान होनेको बदमा रहा। अमाने असे सेमा मानक स्थान्यकानि सेनादों स्राहित करके गए अर दिया। गृगाई पारीं और सेरा बाल दिया और इस स्थानित होने सहायमा देखें कारण अमेत्री सरकारसे मुर्गा सिन्न करने हे लिए पेरावार। सब्दर किया।

दसे ध्वाका समित्राज च्हो हैं। इसके अनुसार पेतामने समस्यक्रमोको संसा-परका पातक स्थान्तर किया। इसे अकृषाकर भजा जो सरकारक सुप्रदे करने और कियो भस्य प्रक्रिय प्रतान्त्रशार म जरनेको वित्रा को। गाय-प्रेसको सन्म क्याकृत साथ सभा ज्याकृति वित्रा अविदिश्य सैस्मइज्जे क्षिये भीर भीरम्यो ३४ लास करना अविदिश्य सैस्मइज्जे क्षिये अर्था भारत्राज देना दर्यकार किया। यह सन्मि समूद । १८०३ में पूर्व। यार्विष प्रतान इस सन्मिप्ता स्थीतार कर किया, परस्तु इस , प्राणीनवाकी ब्रह्मों भी क्रिया प्रकार स्थानक स्थानी स्था हरना और भी प्रमुख

्रहोती गयी । इस-समय इसका सन्त्री गोवधा नामका पुरू वीर सराठा था ।

इस सानगरी नगते विभिन्ना, होकहर, तथा बारावे राता बीर असीराजी जी पत्रप्रार किया। दुर्नीच्यो उसमान राषोजी मीगठे मर गाना । उसका दुत्र पराई वहा मरवाई में नाता । उसकि मीदाती अपानादिक स्वका रहत विका दुत्रा। योहे समये वभाव पराजी सरा हुआ पावा स्वाप्तादिक स्वका रहत विका दुत्रा। योहे समये वभाव पराजी सरा हुआ पावा स्वाप्तादिक सिर्मानका दुत्रा। योहे समये वसी मर्गादिक सिर्मानका स्वाप्तादिक स्वाप्तादिक सिर्मानका सिर्मानका सिर्मानका स्वाप्तादिक सिर्मानका स

हरामा वन वका ह हुवन नागुर राज्यन नवाल्या माजन्यन है। गानर्य जनरफ हेस्सिम्झे अब विष्कारियों हे वुकको द्वानेझे क्लिस हुई। यह क्रुमार करनेवाली जाति थी। इनकोगों के साथ पतान भी मिळ गये जिनका नेता आगोर को या। इसके श्रीतिरिक्त मराठा सैनिक जो अब

नेता अमीर वो या । इसके अतिरिक्त माता सीरकृ जो सब ।
विदाशि किता अमीर वो या । इसके अतिरिक्त माता सीरकृ जो सब ।
विदाशि किता अमीरिका है ये बहु-संक्यामें बनके साथ मिलने
गरे । वारों कि इस कि इनकी संक्या कोई अन्द्रीकार्क कामगा
पहुंच गयी । वारों में इनामें बहु में के विद्यानाता सरेक समझे किये
भवारक होनी है इस किये हैरिशनने निन्ध्या, भूगाक के नवाव भीर बारके साथ है
इनका अस्य करने के किये त्यापाम मीरी। वज निन्ध्याने कुछ संक्रेच दिवा से
गर्यनरेंने या पहारा सेना रीयार की, लाकि यह निन्न दिवा सिमानीत साज्यानीत साज्यानीत स्व

माल्या आर पुरत्यसम्बद्धाः आर वहुम्द हुनका समाध्य कर । पूनाकी सम्बद्धे कुत्र समय पीत्रे पैशास प्रश्नातुक्की वामात्रे जिने क्यां । वैदासने बात्रु गोकताको सब भविकार हुनकिए सींग दिने, जितसे बह जिस स्थायते हो सक्के अंग्रे जींको दक्षिणसे विकालनेका प्रकण्य करें । एक साव

हो सके भेज जाका वांध्यास शिवालन्का सरम्भ कर १ ५० ०१% व्याप स्व पा कि देशों सेना भागें भोड़े दिक्द को आप । भाग देने अभाग । भाग दिन अभाग दिन अभाग । भाग दिन अभाग दिन अभाग । भाग दिन अभाग दिन अभाग

व्यक्ति तियत किया गया । मुनते तथ भेषु पृष्टित्यस्त्रको क्या दिया और बंध आनेशांक प्रयक्ति धुक्ता देते । उसी वर्ष द्वादराई अपनार्द देया दुर्गामें विद्यतान था। यह दिस्त भयाश्याल नामारही मनाया गया था। इसके मार्च सेनाओं के समूरोंने महाराष्ट्र आदि निज तामांकी तूना माना भारता किया विद्यता था। सम्बे भी आन्याल किया दूर्गामें स्वाद प्रविक्रमात्र वृद्ध रहणको सामान्या था। समने भी आन्याल किया दूर्गामें स्वाद सेना भारता था। समने भी आन्याल किया दूर्गामें स्वाद सेना भी आन्याल किया है।

बुळा भंगा । चंत्रवानं सिक्टर एष्टिनच्छनको चोत्मसंत्राच्छे यहाँने वादिन भेज हैदेवे निष् कृत्रवा भंजा, पर त्यनं दुभ्कार किया । धुनार मराठा अनाने वकस्मान बाजनव कर दिया । किसी पर तुत्र दुमा । दुमर्ग रेजिनेसी हुक्कर

वारो एक्स चानव जवा से गयी। इस्पर जनांक शिव क्या किये दूना वा वर्षेषा। दल नेपार वाले क्याराडी बार आग गया। औरवजाराडी स्व जान क्यान सारकारी अध्यक्तमें क्योगार्थी से स्वी

नाम क्यान सारकार कारकार कारकार सराज केनाने सारकार भारत जाजन किंग सानु साने वीताय वाली (कारी) जनरक स्थित नाम राजना नामक सम्ब परि तामत तुवा । ताकता केमार्थन की जब सराज नाम सान कर्मा हो अन्य वीज इसने और किंद किंगी अन्यस्त स्थानमा स्थापक शित्र सहार राजार । कोस्तानस्यान् बद्धाः । या मण्डकातः हुन्ने कार्यम् रिमाक कत्यतः हो सह तालकार कार्यस्य शिल्कात्वयां प्रत्यास्य स्थापना । इत्यास्य स्थास्य स्थापना ।

राज्यमंत्र त्याप्रकाचीत् काम व विकास गाँउणाल्याप्रका क्रांत्रियामक् व्याप्तका प्राप्त राज्य र पेदायाका क्रांत्रमा करियाणात्याक्षेत्र व्याप्त विकास गाँउणाल्या व्याप्त स्थापत्र व्याप्त व्याप्त व्याप्त स्थापत्त क्षाप्त व्याप्त व्याप्त विकास विकास विकास व्याप्त व्यापत व्या

नर २ ६ १९ वर व्यापारायको व्यापाराय स्थापित प्राप्ति स्थाप स्याप प्रष्ट व्यापार्य १८११ विकास स्थापार स्थापार स्थापार प्राप्त प्राप्त प्राप्त स्थापार स्थापार

करीन्द्रकृती एक गुज हुका रिक्ति निक्क पराध्या हुन्। विवाद रिवाक क्षा का स्थान क्षा कर कर कर हुन्द्र क्षा का स्थान क्षा का का का का का स्थान का स्थ

या ता बारव है। स्टानक बार्डस ही विकास नहवं कारत हो है। या सह तह यह सहत्वयंत्री मेर्स कृति कारवार बहुत दिस्त हो।या ता स्वक कोलव कार्यक स्वापक है। विस्तानकारों का सहये कोतवार्त हो।या १३० वर्तक है।

प्रकारण का यात्र कार्या होता । इन दर्शक हुत प्रकार । जानीदानों १४ पार्नीपवाद है तो हहा। इन राज्य हो एज व । प्रकार । प्रकार कार्य होता है प्रवास के त्रावाद सन्वता ज्या कार्यात्राक प्रवे था। दूसरा भज जिल्ला का किर्देश प्रवास कार्य वैसे प्रतिक संदार्गक होत्या प्रवेदियाद विधायता हुता होता हुता ।

હાઈ દેવરાગું હે હવતાર વાંચક ૧૦૦૫ તો ૧૦૦૫ હતા હાઈ પુસરી હાવેટ પ્રવરત શકા ! વર્લને દાતનવાડાની દો વડો હાંચો હુઈ ! પહેલા ઘટના-----પ્રોનોવા બદલા પહેલી વૃદ્ધ કે હિલ્લી હોંચેલ દો વર્ષને શ્વાદાન હાંચક

पार २०१२ १८४४ में यहाँक हाजाव आसान, न्याबाव नीट धनानस्य मध्येताको देवर नान्य कर भी । दूसरी प्रशास्त्रवाद १८०३ में बच्चर निद्यंत भरतहर दुर्धको जांत थिया। शायग्रहार देशके मध्यन्यो यहाँ राभावान दृत्र न्याहा शीमशाधा । मध्येतात उस समय बाध्ये आंकर व्यत्ने दिन्ने

राधानानं हुत्र न्देनझे शोगरी था। अझे जीन उन समय बांच्ये जोवर करने रिज्ये करकारे पोना पाद्या। सरण्डरका हुनै मिहाना था १मिथिये तोर्थे उन्हों हुत्र आज कर मकता थीं। उसके नार्वे सुदेश सोहकर युक्त स्थानार बार्क्य असर होडार क्या हो स्था।

लाई एमस्टेंके सामने काउने राज राममोहन सम एक मुसीवह बता हुए हैं। उन्होंने सिक्षा सम्बन्धी दिवादमें भाग लेक्ट हैसाई प्रवाहरू के गपर्नर जनरळको एक पत्र छिखा । उसमें उन्होंनेभाने शार्रेष ः राममोद्दन राव शिक्षाकी सीन आलोचना ती, और वाहमरायने प्रार्थता है

यगालमे भौरल शिक्षा प्रचलित यरहे भारतवानियाँको भा ष्टाभ वडानेके लिये सवसर<sup>्</sup>द्विया जाय ।

संबद् १८८६ में लाई जिल्लियम बैल्टिक गर्जर जनस्य होक्र आया, की संयत् १८९१ तक रहा । विलियम वैजियम विजिय महासका गरनर रह गुम था।

विलियम वैश्टिक गवनेर जनशत

इसके शासन-काठमे वहाँ वेठारका जिल्लोह हुआ या। धा ले अपना कलक मिटानेकी चिन्ताथी। उत्तने आने मुख्यमं शोड राज्यकी नींबको हुद् किया आपूर वह सबसे बोध गर्माई

समभा जाता है। उसने सर्ताको सीति बन्दको और वर्तको रोकनेका प्रबन्ध किया। इनके अतिरिक इसका काल हो बाताँके लिये प्रांति है। यह पहिला शासक था जिसने यह अनुभार किया कि देशी मनुष्योंकी महारती-के बिना भारतपर्वकी बहुत दिनों तक अधीन रमना सम्भव नहीं। इसकि उनके बीरव देशी पुरुरोंको वस पद देकर उनको सहाय ग लेना प्रारम्भ सी ।.

इसके कालकी दुसरी बात भारतवासियों ही शिक्षा का निर्धंद है। मेड शिक्षा-विभागका मधान निवत हुआ था। इसहिये उसी वितपकी महावता-

से अमेजो शिक्षा है प्रशंभ अपना निष्य दिया। भौजिनाच र्गमान शिवा तथा जिदेशी सम्यताची भवेशा दुर्व सीच विद्यार्थोदीसार-विद्य अनावश्यक तथा निर्धं क वहा गरा। यह भी वहा गया हि

समय धन जो सरकारके पास शिक्षांक िये है पाइजारव रिवाओं तथा औरहमाणी-क मचारसं स्थय करना चाहिये। छात्र चिडियम विन्द्रत इससे सहस्य हुआ। नदियाका अस्यम्य प्राचीन विद्याप्रियालय फलकन लाहर गार्थे. र सम्बे स्थानमें बार्स जी पादशालाओं तथा विद्यक्तितालयकी नीव शाला गरी।

विভिन्नम बैर्व्डिक चल ताने हे अनुसर शाद रेडकाड हुए माव रह शास करना रहा । असक कालम समाजारमधाक्षा क्रियनेको राजना हा सर्वा ।त्रमध सरकारको यभा देश-इमाम्बांका पता मिन्द्रसारहे, और छारा अपनी विद्यापने राष्ट्रकार्य मरकार ह मामून रन यह ।

सक्त १८९२ में छाड़ आड़-तैयह गायनह प्रवस्त नियत हुना । उनके शासक-कारत कानुष्टा युन हुना । कानुस्य भागनशान पुरन्तका वस सामन कान

या । महस्याने पास्तर नमा आर्मा रो भने । यहर १४३३ में t in fierte ettale niger be fant me fin ur'ia min ne ufen ermirffen, fin Gi bired au nie

चाम रहा । ताड जा = हैरदन भाउदा निवंदर चनका आहुत क्रेय स्थान हवर हम 

नाई भार्जुकेटने साहनुताको निदायनसर निकानका विचार कर निजा। संवन् १८६५ में साहमुता कानुष्टा अमार पना और होता गुरुमार केह कर कन्यकने त्याया गया। हो माकि परणात अक्गान त्याम का सहे हुन्। औरक पंचाको त्याया पुग। मार्गमे १६ महत्त्व मनुष्योजने केवल एक मनुष्य वोवित बन्न कर सील और उसीने हम कुमनाचारको ,प्यना दो। समस्त ऑस्ट्रोस हम नमाचारसे मर्सा छन।

हराई याह आव्यक्तिक स्थान पर त्याई प्रेयन्यरा गावनेर जनरण हो इस आया । उनके समयम औरत मेनाने काउन पर्युच कर नगरको जना दिया । परन्तु अपने आरको अनुसानिस्थानको अर्थान र तीके अयोज

ार २००४ मनकान होता मुहम्महती पत्नी स्वर्भव कर दिया। हमा महर्मर प्रतास कर कारण कर दिया। हमा महर्मर प्रतास कर कारण कर कारण कर कर कारण कर कर कारण कर कर कारण कर कर कारण कर कर कर कर कारण कर कारण कर कारण कर कारण कर कर कारण कर कारण कर कर कारण कर कारण कर कर कर कारण कर

ताई नेजनसर हो परिके अनम्बर हो पुना जिना गया। उनके स्वारतर सबद १९०० में आई हार्डिय गयमेर यनस्त हो बर अया। देशेजियनके माथ युद्रमें उनको एक बीह कर गया थी। उनके आनेके पूर्वेदी वह सार मधीन होन्य या कि अब आयोंकी एक थीर गरिकने अबे वॉकी मुक्केड अवस्थममारी है।

### त्राठवां प्रकरण

## . सिक्लोंका अंग्रेजोंसे युद्ध ।

रणजीतसिंहने प्रभाव उनका पुत्र महार मिंह मिहासनारंह हुआ और स्मार्थनार्थ हमका मत्यी निषय हुआ। सिहायनंत्रे अधिक दायेदारीके एस्टर अग्रेष्ठ आधीत स्वर्थ सिहत्य राज हो भारत्यभी हमदेशी सावनंत्रे नार्य कुर है। स्वयुक्तार पद्य सिहत्य राज हम असरार्थ भी शैरिशोहने अपना दावा अमें में के सम्युक्त पद मार्थि

सहर्मान्द मन्दुर्वित तथा अयोग्य दुल्य थां। इतिकिये हुमका दुत्र नीति-हालसिंह जो पेमावार्स सेमाणित या सम्माल लाहोर भागा और अपने विकासे राग्य सम्मालनेजा यत्न करते लगा। मौनिहालसिंह हृदयसे प्यानिम्बंह विकद या। परन्तु मुक्तिसिंह नामक 'दूर्गामिहका पूर और पैती या दूर्मालेद दोगिये मह-करतेके किये मिल गये। एक दिन मातः हाज प्यानिम्बंह त्याक मार्गु गुलामिस्क और नीतिहालसिंह महास्ताके विशेष कार्यसे अक्साल मिल्हि हो गये। पुर्वेश-सिद्धके जाग कर अकस वय कर हाला। पद्मानिक्ष पतासी देश हारा । या परिल्य यथ या जिमसे विनासकालका भयंकर स्तरूप आरम्म होता है। इस मकर योगेसे हुसरे मञुष्पक्र यथ कर देशा अल्लान वृध्यित आपाको पद्म-वस्ता है। महास्तात व्याजीतानिक् देश स्तरकको सेकर मार्ग की योग देशके हर्सा प्रकार है। महास्तात व्याजीतानिक हिस्स तमको को कर स्ता का और यहित देशके हर्सा-पिकारी कुछ काल तक येसेही योग्य होते तो सायद विश्वस सदस्य स्तासे मुक्त हो जाते। अब नीतिहालसिक्को यह हुप्या थी कि किसी रीतिले प्यानिस्त तथा शुलाबसिक्स लाहोर द्रावारको स्तत्य करें। इस प्यांजनसे उमने पार्थस्य सामार्था-पर साक्रमण करतेके लिये एक सेना तथार को।

ह्य समय अमें जों हे साथ उपका कुछ अगदा हो गया। हमने हो के स्था थे। एक तो आज अपना भागार बढ़ाने हिए सिन् होता मांछ जाने की आजा बातने थे। महाराज एक्योतिहाई कार्टी कहें बार अंजें जोने वह ध्यापार सम्मन्न एमापित करनेका मध्यत किया। परण्ड महाराज थी उनकी पहाँगी अर्थ से पेता थे जो थे। इस्रिक्ट वे सहां एक हो आध्ये किया करते थे कि अर्थ कोता गोहला करते हैं। और यदि नहींने मेंदे देसने ऐसा किया वो अगदा हो जाया। वे अर्थ जोते आजा करता है, और यदि नहींने मेंदे देसने ऐसा किया वो अगदा हो जाया। वे अर्थ जोते अर्थ होता मध्याम हो अर्थ जो के पित क्यापा । यह दिवस अर्थ मां अर्थ साथ कीता अर्थ मां अर्थ साथ कीता करता हो से प्रकार करता है। यह स्थापा । यह दिवस अर्थ होते होते हमापा । यह दिवस अर्थ होते हमेंदि हमाराज करता होते हम साथ । यह दिवस अर्थ होते हमेंदि हमे

महाराज नौतिहालसिंह द्वारी सामितमें गद्दीपर बैठा । वही दिन उसके जी-वनका अन्तिम दिन सिद्ध हुआ। जब यह अभिषेक—संस्कार करके हाथीपर सवार होकर वापस आ रहा था तो दरवाजेसे नीचे गुजरते ही दरवाजा नौतिहालसिंह गिरकर हाथीपर आपड़ा। गुलायसिंहका बढ़ा पुत्र उन्नमसिंह पहीं मर नया। नौतिहालसिंह द्वाना जफ़्ती हुआ कि उसी राजिको इस संसारसे चल यसा। यह विचार सर्वथा असस्य है कि इसमें जम्मूके राजाऑको कोई शारास थी।

नीनिहालर्सिहकी सत्यु सिक्स राज्यके लिये बजायावके समान थी। इस नव-युवकते बीत वर्षकी आयुर्मे ही अवनेको बढ़ा चौरव और चतुर सिद्ध कर दिलाया था। यह अपने दिलानहके सहन अपने राज्यको फैलाने और हुए करनेका विचार

करता था । इसका विवाह शानसिंह अटारीवालेकी कन्यासे हुआ था ।

ध्वानसिंहने तीन चार दिन तक मृत्युका समाचार छिपा राम । इतनेमें उसने शैरविंदको सिंहासनपर चैदानेके लिए लाहीर पुलवा लिया । शेरविंदको राजीविविद्वका पुत्र होनेमें सन्देह था, इसलिये कई सिस्स सरदार सहगति-रानी चन्दकीर हवी रानी चन्दकीरकी और होगये। चन्दकीर रानी स्वीकार की गयी और शेरविंद कैंसिलका मधान बनाया गया।

धीड़े कालमें शेरासेंहने प्यानसिद्धी सहायनासे सेनाको अपनी ओर कर लिया और दुर्गपर आक्रमण कर दिया। रानो चन्दकीर निहामनसे जनारी पायो और शेर-सिंह नहाराज स्वीकार किया गया। प्यानसिह इसका सन्त्री शर्मिह बना सेनाके येतनसें अन्येक निपाहीकी एक एत्यापृत्ति की गयी।

सिन्धियापाला सरदार अञ्चानसिष्ट और अन्तरसिष्ट लाहीरसे

भाराबर अंग्रेजॉर्स जा निले। इस नमय सेनाका वन बहुना आरम्भ होगया। सैनि-कॉने कई अनिधकार चेटाएं भी करनी आरम्भ कर दीं। अंग्रेज इन तम बातांकी ध्यानहूर्वक देख रहे थे। उनके यहां यह चर्चा भी गुरू हो गयी कि इन अयसर पर एक सम्बज्जातिको हैनियतसे हमारा कर्तम्य है कि हम प्रजायको विजय कर सें। यह भी स्मरण रखना आयद्यक है कि ये गय समाचार सिस्सोंको मिलते रहते थे। अंग्रेज अभी तक सिम्म सेनाके यहका टीक टीक अनुमान न कर सकते थे।

सिन्धियायाले सरदारोंके बोहका ममाचार सर्वमाधारस्य विसद्ध होतवा । एक सिन्धियायाला सरदार लहनानिह सम्होमें संनापति था । मिकल मैनिक्रोंको इस बातसे बड़ी चूटा थी कि दूसरे पुरुषोका उनके वायमें किमी प्रकारका हस्तकेत हो । बन्होंने सहनासिहको भएने सैनिकोंके साथ प्यत्वयहारका दोव सनाकर कुँद कर लिया ।

धोड़े बाज के भीतर सैनिकों से मार्था हुए होगयों। सिस्स सैनिकोंने अपने बरुका अनुभव कर दिया। ये अपने आपको गुरू गोनिन्द्रसिद्ध खालता निक्यतेला प्रतिनिधि और दिसस्तान्यको दिशता के उत्तरहाची समध्ने तो। उनकों द्वार दम समय दोक पेमी भी तैसी कि धोष्ट्रसार्वमें कामचैतकों सैनिकोंकों थी, यह कि ये पहांकी प्रतिनिधि—समार्क प्रति अपनी सिक्ष दुइ बर्मके दिसे उटन हो गये थे।

मरपेड पळदनके सिनाही पांच बमादारोंको भपना प्रतिनिधि सुनके थे । इस प्रतिनिधि-बळको प्रचापत कहते थे। समस्त पुजरनोंको सब चंचायते क्रिकटर लाज्याको

यह साधारण समिति बनतो थी जिसमें वे सभी विश्वांका निर्वा सीमापर मिनदोली किया करते। सिन्दा-साधान्यके बटका बेरत यहाँप हम प्रकार निर्देख होने छमा या परन्त सीमापर भभीतक उन्होंका बल बद्दगा गया ।

जम्म हे कियी जोरावरमिवने भरप्रतको विजितकर धीनराज्यकी भीमान्त्रती चीठीको अपने वरासे कर लिया । इससे सिक्सी तथा चीनियाँसे पर विश्व गया । इस समय नेपाल सरकार भी मिरगोंसे प्राच्यातार करके पास्त सम्बन्ध डरपन्त बहुना चाहुनी थी । उस मान्य ऑग्यसेनाउर अवस्तानिस्यानमें ऐसी विवक्ति पद्मी कि वह सबैधा नष्ट हो गयी । महाराज रखजोनसहने आंख सेनाको जो शाहराजाको सिक्षासनार विद्याने नाती थी प्रजारते गुजरनेकी भारत दे ही थी। उस मानव दनके हृदयमें नह ह्या उत्पन्त हुई थी, क्रियदि इस पुर्ने असे जीवर की में आवित भाषती हो इस उत्तरी लाग बराहर आने बदही बडायेंगे। किन्तु जब यह अपनर आया को महाराज समाराने ही चज बने और उनके उचराभिकारी भवाग्य ही निर्मात भिन्न अर्थज उनना कानुक्रत बर्जा केने के कि महायता सामन छगे । अवयत्र गुराविसह सहायता देवर सेवा गया ।

' इसी समय रानी चन्द्रशैरको उसकी दासियोंने इतना मारा कि उसके माण निकल गरे । प्राय: लोगोंका यह क्यान था कि यह बाम महाराज शेरियर ही मस्मतिन हुवा है। इसके पश्चात अग्रीजॉर्क पत्नने मिन्द्रियावाला माहारों और ध्यानांसहसे सान्य होगयो । अर्जातांसह तथा अतरसिंह होनों लाहीर बायन भागपे । अजीतमित्र महाराजका माधी चनगवा । अब स्थानीगढका विद्यास परने क्या । इस समय ध्यानांसह दलीशांवहका वश्यांनी प्रशीत हुआ । महाराज रचर्यात-निहरे पत्र मुन्दर स्त्री 'जिन्दा' को राजी बना जिया था। उधम दशीवांनद उत्पाल हुआ या जिनकी आलु हम तमय पाँच वर्ष श्री थी ।

ध्यानीयहने मिन्धियावाळे मरवारीय भी त्रोह करना भारत्म कर दिया । वे पश्चित्रं हो दिनसे महाराजके विकन्न थे। अब उन्होंने महाराजके बनाई निर्धान क्द दिया । बोर्शन्त बदी क सद्भर एक द्वारेत क्यानों देश पा कि अजीवांसइ एक नवी बन्द्रक प्रशास देने के जिहे लाया। नेपालिक हर बन

महाराजा व्याही द्वाच बडाइर छेने लगा सन्दान दतने गांधी बद्धा दी और होर्रामका वहीं प्राचान कीवया । अवीर्वान्य है माथ वर्ष महीन थे, वे कार बदावे भीर उन्होंने स्वाराव है साविवादी साम्बाहा । अर्थामध्य है बचा स्दरामिद्दे रेवी बदान ६ भन्तर सहारा इ शाबिद्द पत्र प्रतासीवद्दा मारवादी । संवास्तिका दिन का और उस दिन बनायीनक जिल्हा आज अली 18 वर्षकी थी बाधयो नेवा सार्थांका सन्दर्शन र रहा था ।

इमक परवान वे दानों पानक ध्यानीमहत्त्र का मिल लीए अबहे माय नुमीक भीर बारे । मारामें जान समय अजीतियह उत् पूचन वृक्त भीर स यहां भीर हमने

स्थापित स्थापी स्थापित स्थापी ।

इसके उरराम्य इन छोगोंने तुर्गेरर अधिकार कर लिया। इन्हें इस बातका विचार न रहा कि ध्यानीमेंहका पुत्र दीरासिंह अभी बीचित है, यह अपने पिताका बहुता लेनेकी चेटा करेगा।

होतासिंहने इस कुपमाचारको सुनतेही सेना एकत को और लोगोंको भली भांति बता दिया कि किम प्रकार मिन्श्यियायालाके मरदाराँने उस दिन तीन वड़ी हलाएं कर सिस्त साधास्यको नष्ट करनेका दियार किया है।

हतापु कर समस्य साधान्यका नष्ट करनका विचार कि

शेरानिक माध्वी सेनाको पारिनोषिक भी देनेकी दसने प्रतिहा की । सेना-पर द्वस वस्तुनाका बढ़ा प्रभाग हुआ । वह तस्काळ होरासिंहके

माप दुर्ग बेनेवर उद्भव होगयी। उनने भाषोराजको दुर्गपर भाग बोल दिया। दुसरे दिन दोपहरतक दुर्गवाले सामना करने रहे। यन वे पककर हार बैठे तो संना दुर्गपर चर् गयी, और सिम्पियांगलेके सरहार अर्थातमिह, रुहनानिंह, सिमिर वेलीराम और भाई गुरुमुलिब्द सबको सारबाला।

बालक दलीपतिंह राजा प्रमिद्ध किया गया, और हीरामिंह उसका मध्यो

निधित हुआ। बत्यंक सैनिकके वेतनमें २॥) रुपनेकी पृद्धि को गयी।

हीरानिक एक वर्षे तीन साम तक मन्त्री रह । यह बड़ा घोरन तथा चित्र मनुष्य था। इसने अपने पिनाने बहुत कुछ मोला था। अपनेमें घोरनता रखने हुए भी इसे एक माहुसननर बड़ा विरंतान था। इस बाहुसच्छा

भी इसे एक माह्नणार वड़ा विद्यान था। इसे बाह्नणार अल्या प्रीवान - नाम अल्या परिवास था। अल्या परिवास कारामने हीरासिंहक

रशक या, इसस्यि होसानिह अलोक साता उत्तरही सम्मतिस्य पहला था। बहुता विष्कृत सम्मुल हो बार्ल थी। एक तो वह अंग्रेजीके इतिहासने परिवित्त था। वह जानता था कि अग्रेज पंजाबको अरले साथ निमानिका अरस्य पत्न करेंगे। इसलिये उसे मानेक कार्यने अग्रेजींका अलाव मता होता था। वह प्रजाबको अग्रेजीके मानाने सर्वयम मुस्सित रखना थाहता था। इसी कारण उनने कोई दोत पूरोपियन नीकरोंको अनेक बहानोंने उनके पहने हस दिया। केवन शृक्ष हो शेष रह गये।

दूसरे वसने एक और बाउवा अनुसन किया कि रायजीनसिंहका कुछ अब साव अर्थके सीम न था। इसिजिने इसकी हुएता थी कि नैने उनामें नाइस्तानि देखना है क एह स्थावित करके नामसायके साता बना रूने थे वैसे हो। एतास्मी एक पेयानाहे पर स्थावित करके साम सामाहके प्रसान मुहह किया जान। इस विवासका पुनिके क्षिये उसने यह पत्र भा किया कि साजना मेंनाओं को सार लेक बरके गर्थ सामे काहीरोमें दूसरी सेना तैयार के जान। यदि संप्या सामिनाने नाम केता और पुर्व पुराके अपने नह राजकी पुनिका पत्र करना तो सफात होना सम्मान था। एत्य परिवास स्थापन नीएयों को और नह सन कुछ सीमानाने करना थानता था। ऐसे परिवास स्थापन नीएयों को भी साम हिस्सा आहित हो गर्थ। यह प्रसान शिक्षक संपान तीएयों में मुझे। उसके निष्या आहित हो गर्थ। यह प्रसान द्वीपासिंदके विरुद्ध गत्काल हो इल उत्तरक होगरे। एक तो उसका जाज सुचेलसिंद मा जो इस्रिटेच अससे अग्रसक हो गया कि यह अभिजालपर अपना अभिकार समक्ता था। दुनरा महाराज दुलीसिंदको साला होरासिंदके दिस्क राती जिल्हाक आहे बसाइसिंद था। यह अपना कर बहान रोहला था, परनु होरासिंद तथा जल्हा परिचन उसे असीम

समकक उसकी प्रतिष्ठा न करते थे। परिष्ठी बगारत मियाड-कोटमें हुई। यह परीतिसिंह और कसीतिसिंह हो पाटकों हो औरमें थे। वे करने आपको महाराज रचनीतिसिंह की मनान प्रवट करते थे। हैन निस्तय पटटें वनकी और होमयी। वही बटिनताले पट बगानत इचिंग्यों गरी। हम के बमार राजा सुचेंग-सिंह लाहीरपर चड़ लाया। उसके मनामें यह भागा थी कि मेनामें मेरे साथ निज जावेंगी पर यह बसकी मूत्र थी। मेनाभीजा प्रवण्य अस माग्य पनावती है हायमें या। उन्होंने परेल् कमाहोंने पड़ना डीकन न मानका। राजा सुचेनसिंदने केटन बीस साथियोंके साथ हीरासिंहकी सेनाका सामना करते हुए बड़ी बीसतामें प्राण दिशे।

साधियों के साथ होरासिंहकी सेनाका सामना करते हुए बड़ी वीरतामे प्राण दिये। इसके दो मास क्यरान्त तीरता विद्रोह हुआ। यह अवरसिंह निन्धियावाना-को औरसे था। अनरसिंह अपने भाइयोंकी सहाचनाके लिये आ रहा था। जब

वने आरत था। अन्तरामह अपन आद्वामा महावता है कर आ दहा था। वह निवाह में वी जीना हिन्दा हुने वीन दिवा है तो होना हिन्दा हुने या गाना हिन्दा स्वर्णन आर्थ वीन्द्रामा स्वर्णन स्वर्

हीरासिहने सालमाको एकत्र कर उनको बतलागा कि सिन्धियायाला अंग्र में से मिला हुआ है। सब अगड़ेंके मुख आजे हैं जो कि सालमानाथको नह करना पाहरों हैं। एक पृत्री सेमाने फिरोलपुर्वकों और प्रस्थान किया। युपिरिमाना बत्तु परन किया कि आई बीर्समह बहासे पुष्प हो जावे परन्तु वह वह से रेस्स और एक मोलो लानेस मर गया। असरसिंह और क्रमीसासिह भी मारे गये।

हीराशिबके मतमें दूह विश्वास था कि वह सब सत्ताह अंग्रेजोंडी भीरते हुआ है। इसके नन्तर आंक्सोना क्लिनकी विश्वव करनेके क्लि बकी होरासिकी विश्वक सेनाके सीमालकों और भेज दिवा, इस भयते कि कहीं अंग्रेजोंका विवार दशाकों और भानेका न हो।

हर समय सिस्म हैसाने गिलगियको नामें कर किया। हीरासिड़ने साहसा सेनाको पारत जियब यात्रा करनेके लिये जेवा। साहसा अद किमीके परामें न रहा या। बसको पत्रावर्ते क्याहीसने साहर बानेको विवाद न भी। ये पूर्ती साहके साहस्ते उत्ती दूरिको देखती थी। हानेकी बहुत परिकादके शिक्स एक दूर कु प्रध्या हो गया। व्याहर नहां रानोंको अद्यक्ता रहता था। एक सार परिकाद ने गांकी हरू कुछ अद्यक्ति प्राच्न कहे। ये उसके कार्नों तक वा पहुंचे। रानी जिन्दाको अपने प्रश्ने तियं अप उत्पन्न हुआ। उसने जला के बिनासका उपाय सोना। पण्डितने एक श्राख्य छालसिंह-को लोभ देकर अपना विश्वासपात्र बना लिया था। जिन्दा उसके साथ मिल गयी और उसके द्वारा सेनाको पण्डितके विरुद्ध करना आरम्भ किया। खालसाने हार्सासहसे पण्डितको प्रथक् करनेका बद्धा यत्न किया किन्तु हीरासिंह पण्डितको छोड़नेपर उपत न हुआ।

एक रात दोनों अपने माणोंको रक्षाके लिये लाहीरसे भाग निकले। इधर सालसाको सूचना मिल गयी। सिक्स सैनिक उनके पोछे चल पढ़े। नदीके पार योड़ी हारासिह और दूरीपर जब ये यक कर विधाम कर रहे थे तो उन्हें जा पकड़ा जन्मा पांडतना वथ और दोनोंका सिर काट लाहीर ले आये।

अब जवाहरसिंह मन्त्री बना, और जवाहरसिंह तथा लालसिंहका काल आरम्म हुआ जो कि लगमग एक वर्ष तक रहा । इस कालमें पहिले सेनाने जम्मू-

पर आक्रमण किया। राजा गुलायसिंहने पंचायतींको उपहार उनाहरामिक आदि देकर सेनाको प्रसाय करना चाहा। परन्ता अन्ततः पराधी-नता स्वीकार करके यह लाहीर चला आया। कुछ काल मही रहा

और बहुतसा जुमाना देकर जम्मू लीट गया।

ववाहरसिंह मन्त्री बनते ही यहां तक विषयोपनोगमें पढ़ गया कि वह वेश्याओं के साथ नाचा करता था। इसके समयमें पत्तीरासिंहने अटक दुर्गपर अधि-कार करके अपने आपको महाराजा मिसद् कर दिया। सरदार चतुरसिंह अटारीवाला विसकी कन्याके साथ दलीपसिंहका सम्बन्ध हुआ था और जो कि हजाराका शा-सक था सेना लेकर अटकडी और चला।

पतीरासिहने हार स्वीकार कर छी। यह यन्दी बना कर लाहीर मेडा गया। यहांपर जवाहरसिहने उसे मार हाला। यहलेसे ही सालसा जवाहरसिहसे पृणा करता था। इसने दो तीन वार यह मक्ट किया कि में महाराजको साथ लेकर अंग्रे-जिंक पास भाग जाजेगा। अब सेनाका कॉप अत्यन्त अधिक बढ़ गया। उसने स-नितिमें निजंप किया कि जवाहरसिहको प्रायदण्ड दिया जाय। उसे सेनाके समक्ष उपस्थित होनेको आज्ञा हुई। वह हाथीरण पढ़कर महाराजको साथ लिये वाहर आया। सालसाने आजा दो कि महाराजको हाथीसे उतार कर पृथक किया जाय। किर कितप्य सैनिकोंने आगे यहकर कड़कसे जवाहरसिहको मार हाला। लालसिंह उसके स्थानपर मन्त्री और तेजसिंह सेनाभ्यक्ष निश्चित हुआ। किन्तु बस्तुनः सर्वा-धिकार सैनिकोंने हाथमें था, जो राज्य-प्रवन्ध स्वयं करना चाहते थे।

वबसे पवावमें इलचल हुई और सालसाका यल बढ़ने लगा तनीसे अंग्रे वॉक्टो अप-ने सीमायान्तको अधिक हुड़ करनेकी चिन्ता होने लगी। उन्हें उन्हें हैआरी यह आसा हुई कि अब पंजाबको विजित करनेका समय समीप भा रहा है। इससे पूर्व सुधियानेमें योड़ो सी ऑल्लेसन यो। महाराज राजीतसिंहके जीवनके अन्तिम वर्षमें बारह सहस्र सेना सरसामवर

दार और नेता अपने हमार्थ हे लोगू में अपने देशको हत्त्रका और विश्व भरताराक्ष अमेका बळिदान करनेवर दैवार बैठे थे। यह यह भय मा कि सार्थ जब कोई मनुष्य साम्यमा संवात ऐसा निकन का होगा से इसको वसामें कर हारदार वन यह तो तत्काल समस् हाममें स्व

भा जारेगा। यह तुन सबको वर्र हटा कर शायको मामाल छेगा। इनिधिये उनके हरने-में इच्छा वश्यक दूर्व कि किया दक्षाये। मामलाका गांकि मोग्री जाय। यह बेल्य एक हो गिर्वाम हो। महाना था कि वह भागे मोना लाने के सिन वासका नाय। इनिध्ये भाग्याको प्रणोजना वेर्नके लिया ये पास्त करने थे कि स्था तुन पुर पार वेर दस्ति होगी, भीर संग्री हुए प्रणानिवाहके शायका भाग्याका पास्त कर सेते। विश्वी-का एकर यह हाना था कि इस भाने नम, अन भीर चनम पुरसी नायकी सक्ष करों। वे निकास करने में विकास करियोकी प्रणासने कुरम न सबसे देने।

दर रायवर वनरक में अन्याता वनाध्वद्ध धाई गाय्ने का विद्या विद्या स्वादी बच्चा जा ना पाताय बराव था। वना विश्व हुन दुरहों पर्वेश दुर अवस्त व। व तत्र व दूराहा होता करत व। एक जब्द हुन हराह विद्या वर्ष व्य चारत करवर त्रीया व। भानता वैदिक एक हो बाद वैत्राहों होता था, प्रोति बोल्डा वा, चोर तीवरका नवाय बत्ता था। प्राची नताय दिवकता व, त्रीय क्या बराव गुरू बारकों देवार या। इन्हें बुहास्त्रार व कहा प्रस्ता सैनिक ये जो कि क्यायद अच्छी कर सकते थे, किन्तु उनके हुद्यमें उत्ते जनाका लेश-मात्र न था। ये पैतनके लिये लड़ने थे। फिरोज़ पुरमें सात सहस्र औरल सेना थी। यदि सिक्स सेना उनपर आक्रमण करती, तो उनको पराजय देना कोई बड़ी थात न थी। किन्तु लालसिंह तथा तेजिमेंह सिक्सोंको यिलदान करानेके लिये लाये थे। उन्होंने कहा कि एक छोटोसी सेनाका सामना करना बीर पालसाके लिये उपयुक्त नहीं है। उनको तो अंग्रेजोंको पराजित कर लाट साहबको कुँद करना चाहिये। इसीमें छ: दिन नष्ट कर दिये गये। ऑन्लसेना इतनेमें रुड़की तक आ पहुंची। अब

यजाय इसके कि सम्पूर्ण सिन्स्तसेना भांग्लसेनापर आक्रमण लावशिक्षा करती लाकसिंह केवल दो सहस्रका एक दस्ता लेकर आंग्लसे-विस्तासपान नापर चड़ आया। पहलेके निर्धायानुसार वह दस्ताको वहाँ छोड़ कर स्वयं पीछे नाग आया। इस मकार बिना नेताक सिन्स

हाउ कर स्था पान गांच गांच हिस देशर रियम पति स्था हिस समाक। एक इस्ता शत्रुद्ध हो हो हो । यांच मांच तांच तह शत्रुद्ध हो हो । यांच मांच तह शत्रुद्ध हो हो । यांच मांच तह शत्रुद्ध हो हो हो हुए सिस्त्वसेना पीछे हरती आयो, और शत्रुओं से युद्ध करती रही। इसमें अंग्रेजों के नौ सी मतुष्य मारे गये। इस एक समामसे अंग्रेजों के किस तहरी हिस एक समामसे अंग्रेजों के किस करा पता हा हिंग गवनर जनरून गफ़ के अधीन इसरे सेनापिक रूपमें छड़ना स्थाकर किया। तेतिसहने किरोजपुर बाली सेनाका प्यान रखनेका निश्चय किया। वह पुणवाप वैठा रहा। किरोजपुर ही प्रथम क्षेत्र या जहां आंन्छसेनाको अपने सहुत्त भारतवर्षीय कृवायद्दर्श सेना और सोप्यानेक सामना करना पड़ा। रखजोतिसहने अपनी सेनाको यूरोपीय क्वायद्दर्श विशेष शिक्षा दी थी।

िक्री बचुरमें दोनों और उनमान बरावर सेना थी। अंग्रेजॉने चारों ओरसे सिक्खसेनापर आक्रमण किया। चारों और सिक्खोंने उन्हें थीछे हृद्यया। एक सेना-पतिने सेनाकों पोछे हृदनेकी आजा देकर कहा "भारतवर्ष किरो बचुरने कंग्रेजों अब हायसे गया।" आंग्लसेनामें हाहाकार मच गया। पल्टनें की हार एक दूसरेके साथ मिल गर्यों और परस्पर गोली चलाने लगीं।

नापंकाल हो गया। अंद्रोजींके पास गोलायास्य कोई सामान शेप न रहा। संपूर्व सेना निराम होकर यक्कर पढ़ रही। किसी ओरसे आशाकी अलक तक न दिखाती थी।

सिस्त्रसेना बड़ी निर्मंप भी । सिडर्सोकी इस सहस्र सेना पूचक् विद्यमान भी । अगर तेवसिंह इस सेनाको लेकर पहुंच जाता नो निध्यपूर्वक अंग्रेज पूर्यंतः पराजित होते । परन्तु तेवसिंहको तो यह इच्छा ही न भी । वह तेवसिंहको देश-हों हे देखता रहा, जब लालसिंहको सेना थक कर बैठ गयी तो

भवने सैनिकाँके जोर देनेपर वह फिरोबपुरसे पठा और मातःकाल रचभेयमें वा पहुंचा। अपरसे तब अमें य वठे तो उन्होंने देखा कि रचभेय शुन्य है। उन्होंने सनम्बा कि अब बिवय माप्त हो गर्या। उस समय तेवसिंह-की सेनाके भागमनसे पूल उद्दर्शा दिखायी दो। तेवसिंहमें आंकसेनाको नष्ट

रात पुताबनिक्ष करता प्रारम्भ क्रिया। यावनीर प्रतरस्य प्रमासत्वापुर्वे करता भवेशन प्रतर्थ साथ करता चाहाः। वसे यह अप चा कि यदि यहे भवेशन प्रतर्थ साथ करता चाहाः। वसे यह अप चा कि यदि यहे दिन यह अपस्या रही गो सार। देश कहानिय

विषद् 15 बहुत हो। राग्ने दून तार्गार द्वार्या विश्वन-राज्यको अंगोकार करनेको अनिज्ञा को कि विश्वक्रमेना इटा हो आयः। यह बाल गुज्यानिबृद्धी राज्यिने बाद थे। अन्तर्भ यह निभव कुमा कि तक संख्याना विश्वपंत्र साम्राज्य करे तो स्वत्वार नकी वाहाज्यानी हाथ रहा ले, और मेताओ पराज्यके नरात्मा और संस्थानको नदी यार करने न्यां नाहीर तक राज्योंनी कोई हासर न दाखी जाव।

इय जितजारको भनन्तर मुक्तार्वका मुद्र दूषा । यदि कोई बुद्धिमार्ग पृक्व इय समय सिक्त्यमेनाको भार कोता ता सिक्तल बहुत कुछ कर शिकार्ज । मिक्त भारते शतुर्थों हो देशकर सुर्थाजन तुए । शामसिक् भारतिवाले हे

पुररावेश हुइ आहत् प्रत्येक हुर्यम् मु जने था। उसने मण हिवा हि "मैं गुर-मोविन्द्यित नवा सालमाको प्रमक्त करनेक लिये भारने प्राप्तिक

सबसे पहिले भितरान कहा था।" यह २० माह सहय १९०२ ( यस फरवरी १४ ४६ ई० ) को पटना है।

पुराहें में विश्व करतान कांग्र माने लिए स्वर्ड मोदी भीर भारतायांहै कि द्वाराई नागी नागी में अने असे की कि इस है में द्वारिक पुत्र कांग्र के सामें के दूर में त्यार के प्रकार के

सके। परंतु किसी सिक्तने भाषान नहीं सीमा। वे अस्पेक स्थानवर निरम्पर सामना करते रहे। विजयों भी इनको निर्माणना और पाइसको देखकर विस्मित होते थे, विशेषकर वस समय तब कोई नवतुरक आकामकोंके समूहमें बढ़ाना हुंचा दीहकर कर जाना मा। इनके नेता 'पाइगुर' कहकर औरन मैनिकोंको उनकारने में और प्रमाणिन करने थे कि अभी पांच्या जीविन है।

म्यारह बनेने पूर्व कोई सिस्त सगडन के बावें गरपर न रहा । इस दुइने सालमाके बरको पूर्विमें मिला दिया । भारतमेना प्रहोगे बतर पर्दुयो और वस्त्रभाद साई।स्में मुविष्ट हुई । सिस्त्योंने अब गुरापिनंद द्वारा अमे हाँ के साथ मिलावत सिस्त्यानेका निश्चय किया । स्टुडें यह पना नहीं था कि यह पहलेने भन्ने होंसे मिला हुआ है ।

हाईरमें इलीरनिष्ट महाराज अगोगर किया गया। स्पान तथा सन-राजके संस्पन्ना जान दोआब जालन्यर अमेजूनि अपने राथमें मिला दिया। युद्धके

स्पयक्के लिये मिक्यदरपारको बैंड उसोड़ रूप्ये देने पड़े। गुलाबनिंड

मीक्षण गर्ने अस्ते आरक्षे प्रजासमें स्वतंत्र करनेशी पेदा कर रहा पा श्रमनिये स्ततं कारमीहरू प्रान्त प्रजारने निवाल कर अपनी रियासनके अन्तर्गतं कर किया और एक करोड़ करना इस रुपनेन्से अमें ब्रॉकी दिया। श्रमज्ञार

अन्तर्गत कर विचा और एक करोड़ काया इस दुण्डमात अम्र हाकी दिया। इसप्रकार महाराज रचजीतमिक्के राज्यके तीन हुकड़े कर दिये गये। जाजमिंह मध्ये और नेजसिक्ष संनाध्यक्ष चनाया गया। यरन्तु इन दोनोंको भय या

नवासह समाध्या प्यापा गया। परन्तु दून दानाहा स्थापा राज्ये तान उद्देश कि कहीं किर सालमा हमारे फिल्ट्स न होवाय इसलिये दुन्होंने प्रापना की कि एक अंग्लिसेना प्रवासमें स्त्री वाये। एक अप्रोज़

अकृतर बहोरर राज्य—प्रक्यके लिये नियत हुआ। उमझे सहायताके लिये प्रः तिस्त्व सरदारींबी एक सभा जुनी गयी जिसमें तेवतिह सबसे बहा था। इस सन्धिपवरेस अबेंबी सरकारने प्रवासके सासनका भार अपने क्यर ले लिया और सर हेनरी लाग्निस प्रथम रेसिजेन्ट निश्चित हुआ।

#### नवाँ प्रकरण

#### सिवरवींका श्रन्तिम पंचरन ।

रंबिबेस्सी स्थापित हो जानेके योड़े दिन प्रधान काहीरमें एक वड़ा दिन्नीय हुआ। किसी गोरी सैनिकते एक बैकको सकत्यास के ज़क्सी कर दिखा। आरवेला, पुक्रम होग्ले और दियाबियों का मानेत करी। देनीनेय हारेल पार्टास विकेश की स्वाप्त एक्टवर्ड प्रजास्थक्यर गये। और अस्पर स्वस्य आदि

र्फेडने एते। 'एडवर्डके शिश्में चोट आयी। बड़ी केटिनतासे पह विद्रोह सान्त किया गया।

हेनरी वार्रमाने कवितय आंध्रेज अपूतरांको ज्ञानित बनावे रखने और वार्राध्य-तिकी सुबता देनेके लिए सीमा-मान्यर स्थापित किया। एरवर्डन यन्तुके प्रस्ताने, वार्ज स्थारमा प्रसादन प्रवासान और हजारामें, एवं निकल्पन सन्त प्रस्तानें निका किये तथे।

भीमामान्यको धोड़ कर पवाल सर्वधा ग्रम्थ वड़ा था। ऐना प्रतीत होता पांकि म तो छाँनसकी और न गवर्गर जनतको हो उन भागाने भव था बहुतिर निक्योंका होर था। रुप्तिने दूर बातका अनुसव न किया कि खालता भागे वड़ बॉम्बराज्यों से मनुष्ट न दुस्य था।

दूसरे दिन खालमाठा पता लग गया कि इसारेडी नेताओंने ग्रनसे अपने साधियोंठो मरवा दाला है। वे उन नेताओंठी शिकारते थे और करते ये "राज्य करेंगा खालमा आठी रहे न दोच 1" सर देनरी छारेम्स छारीरमें

खालसाडा भाग्नरिक प्रायः उन्हीं लोगोंसे मिलता या जिन्हींने अपने देशको स्वत्या भ्रमःतंत्र को देल दिया था । अतः सालमाके असम्लोगके सम्बंधमें उसे

हिमी प्रवास भी सन्देह न हुआ। एक वर्षके प्रश्नाप्त स देवरि वजाबको सर्वेश सुरक्षित समक्ष कर पार्नर जनरुके साथ है केड प्रश्नाप्त साथ मिंदू करी उपने क्यांत्रण साथा। उर्थ कार्यन्यप्त बहुत कुम अपूर्व या। वर्षाय वाह्य क्यांत्रे भागित के कोई पिन्ह न दोलने के किन्तु भीता हो भीतर भागितको प्रयत कहाँ कर रहि भी। साज्याके बालगिक केता अपनी प्रतिगाद हुआ पर तो दे थे। वे दिल्ली भजुदत नमयको वाह्य वे प्रश्नाप्त ने नेता मोंक सर्व सर्वेश भीत्र क्यांत्रिकाल या जो कि जैतिक ता नदस्य भी था। वह क्यांत्र दिल्ली प्रशास अपनुष्ट कर्नाव न होना था। इन मत्तुराहिको सन्देश वह निषय-स्प्रांसी पुरक्षे पुरके वह समाधार पहुंच गया कि सब कोरा विरार रहें। आवश्यका सर्वे वह वे कृत्ये जनते । The property of the property o

Make the section of t e in a meader to a first in the in-1 4 5 60 1. - 10 and the second of the second , ... 1 . 414 in action of a property to be a second Control of the second of the second of the second THE REPORT OF A SECOND SECTION the rest of the second ang ang kalikan kalikan kabupatèn kabupatèn kabupatèn kabupatèn kabupatèn kabupatèn kabupatèn kabupatèn kabupa . . . . . the second second 4 - 4 - 4 - 4 - 5 - 5 the second second second The man was the second of the 15 4 15 A dispersion of the second 44 2 4 5 4 н. and the second second second The first of the second of the provided the second of the sec - 44° - 44. AND MARK MARK STANKING COLUMN

(4) A wall was a sign of the second of th

कीटले समय पूर्व दुर्गवाडोंमेंसे जो कि भव इस दिये जा नुहे थे एड पाईके पुरुष खड़े होकर ऐतेस्पुरर भवने नेत्रेका वार किया। उसने इसका रव दिया भीर यहाँ शोरमा सन्ययत, पुराने दुर्गवारू पृक्त होगवे

दिया और यहाँ शोरमा सचयवा, दुराने दुर्गावाळ एकत्र होगवे होनो मकसर्थेश्य पेण्डसेनपर साक्ष्मण करके बसे एव मारा, शन्तमें उसे सून समक् माक्षमण वर छोड़ दिया। बड़ी किन्नतामे दोनों अफसर् ईर्गाड़ा

कर छोड़ दिया। बड़ी किनिनासे दोनों अफसर ईर्गाड़ां पहुचे। ऐगेस्पूर्ने मुख्याजको हम घटनाके सम्बन्धमें पत्र निमा

भीर बन्दुमें प्रवन्द्रां भी सूचना भेज दो गयी। बुक्तावका उत्तर भाषा कि का भाष भीर वहा सुम्बकान तब द्वीदों हो गरे हैं भीर यह कार्य तेरी तिकत्रे वाहर है। दिजनों देशी सेवा कारीरों चक्षी में यह कोर्य तेरी तिकत्रे अवाहर है। दिजनों देशी सेवा कारीरों चक्षी में यह कोर्यों के गाय तिकारी। धेवें मेंदे साथ करेड कारतर्शिक्ष तथा दस बाहद स्वचल कीर हर गये। दोगदुर्व सुद्धानंद्र यास भाइनी मेनकर निर्वेष कर किया कि हमादेश सुक्तावक्ष कीर वाहरी स्वचल कराविकार केरीर कार्य केरा कराविकार कोरीरों एक

बड़ा जनसमूह हूँ रागडको भोरते पज पड़ा। वहाँ पहुंचते ही जनसमूहका कोभ बड़ी खूरनासे उसने पैरोन्युका मिर दारीरसे प्रपट् कर दिया। पेप्डसनको शस्त्रापर विधास करते समय तठनारीसे

इन्हें इन्हें कर बाता। यह उस भारिको विकी जाता भी जी भिव हिन्दू स्थानीय मुल्म रही भी। वब हम दुर्घनाञ्च समायार क्षीको मिला तो उसने पहिन्न रही भी। वब हम दुर्घनाञ्च समायार क्षीको मिला तो उसने पहिन्न पहिन्द के साभाषा बात समझ। असने विश्वस एल्ट्नोसे यही जावर दिन्दिको साम्य करने वित्ये कहा। तिसव सरहारिने दिना भोला संगाने यही जानेरे हम्बार कर दिया। उन्होंने राष्ट कर दिया कि हम क्योंने सिन्छ सैनिकोंगर विश्वास नहीं किया जा सकता, इसक्रिये सिन्छ सेता

तव इसने छाडं गफ़ड़ो शिमजामें सूचना दो और आगड़सेनाको मुख्तान भेजनेके छिपे प्रार्थना की। खाडं गफ़ने अधिक गरमो पड़नेके कारण सेनाको भेजनेमें फाउं विकाद कर दिया। अब खाडं देवतीतो गवर्नर जनस्व था

संपर्धनेश्य दहन्देन् और वह इस कारायाहीत सदस्त था। सेम्पर्क पृत्रस्वेते समाधार पहुंचते ही पडानी तथा बहुपियोंडी एक सेना एकर करके डेश-गानीसामा करिकार कर लिया। नवाय चहावळ्डाको भी सहायत देनेपा राजी कर लिया। इस फकार वह भक्केळ भगने बस्साहसे बहुत दिनों तक दीवान सळाराजी सेनासे युद्ध करता हहा।

इतनेमें काहीर में एक दुर्गिसनिय का पता लगा जिलमें रानी जिन्हा भी सम्मिक्ति थी। अंग्रेजींका अधिकार होते ही रानीको, जिसने अपने भाईका बदला

क्षेत्रेके जिये खाळसाको वाक्त्यके स्थानपर ससी प्रेजी थी, धपनी जाकीरमें बहुवन्त्र- . • • • जाना हो गयी। उसने कार्जावह द्वारा बहुवन्त्र रचना

लाहोरमें बहुबन्दर - भागा हो सबी। उसने कालांसेह द्वारा बहुबन्द्र रचना स्वना जन करीको एउनर्ड ज्की सफलताका ग्रनान्त जात हुआ तो उसने अपने उत्तरदायित्वपर आंग्लसेनाको मुख्तान भेज दिया। जनरल दिशा उसका सेनापित था। जन यह सेना, सिम्बन्सेना सहित जिसका नेता शेरसिंह अटारीवाला था, मुल-तान पहुँची, तो अधर हजारामें सरदार शेरसिंहके पिता सुचेतसिंहने विद्रोद्दायताका एड्रो की। १९ भाइपद् (४ सितम्बर) को जनरल व्हिशने मुख्तान हुगंको पेर लिया। मुख्तान अधीन हो जाता हिन्तु २६ भाइपद (१४ सितम्बर) को शेरसिंह भी विद्रोदियोंके साथ मिल गया। तर व्हिशने अवरोध उसो लिया और तीन मास तक सहायनाय सेनाकी मतीआर्मे चप्याच वैदा रहा।

शेरसिंद मुखतानसे निरुक्त प्रत्येक स्थानपर खालसाको सचेत करता हुआ अपने पिताके साथ वा निल्नेके लिये रामनगर तक आ पहुंचा। इधर गफने सेनाको वागुशोर अपने हाथमें ले ली और वह रागी पार करके पीछे पीछे रामनगरका युद्ध वहां आ गया। इ मार्गतीप (२२ नवम्बर) के प्रातःकालको गफने शेरसिंदको पार होते देखकर बिना किसी विचारके धावा योज दिया। शेरसिंदको गोजावारीकी आज्ञा दी। अब ठाउँ गफ्पर विवक्ति आ पड़ो। तोप रेतमें फंप गर्यों और आंजलेनाको पीछे हरना पड़ा। एक तोप वर्ती राद गयी। उनरल देवलाकने तोप लानेकी आज्ञा मांगी। वह सेना लेकर गया दिन्तु सिक्त तोर्गोंकी मार वड़ी तीए थी। वह स्वयं वहीं मारा गया और सेनाको अक्षप्रक होकर लैडिंग पड़ा। दूसरे दिन सिक्त तोर्पे उडाकर ले गये। सामनगरके यद्धी सिक्तोंके दिन यहत वह गये।

सिरस अब चनाव पार हो गये। गरुके मनमें एक ही विचार काम कर रहा था कि किस समय राजुपर पहुंचकर आक्षमण करें। बसने जनरल धैकवैलको पार होनेकी आजा दी।

सिस्य राष्ट्रिके समय सो वाते थे इस्रिटिंग थेंड्येंट सेनाका कुछ भाग टेक्स यवीराबाइसे नदी पार हुआ। गरुकी आजा थी कि शतुपर मिलते ही आक्रमण कर देना परन्नु दिनमर अन्येपण करनेपर भी उन्हें सेनाका कुछ पता न चला। उधरसे गरुने गोलाबारी आरम्भ कर दी विवसें सिस्बॉको थेंक्यैटका पता न छने। वब शेरसिंकको यह कृतांत बिदित हुआ सो वह तो एक बार सारो सेना टेक्स थेंक्वैटके प्रतिकृत चला। किन्तु किर उनको वह भव हुआ कि कहीं गरु पीछसे नदी पार न करे। इस्तिलेंग उनने सेनाका कुछ भाग वहां छोड़ा और केवल दस सहस्त्र सेना लेकर चला। साहुक्लापुरके स्थानरर उनने थेंक्वैटको सेनापर गोलाबारी आरम्भ की। वर रात हो गरी तो लीट आजा। मांज्येना भृतिपर टेट गरी और उनकी थोड़ो सो हानि हुई। शेरसिंह गरुके आजननने दरता रहा और इसने आक्रमण न किया। उधर गरु नदीको उनी और चैठा रहा। यही प्यासिदने भटक दुर्गको घेर खिया था। जब स्थले भटको बै जिया यो गर्यारे जेवरलने गणुको लिया कि सत्काळ साहुपर आक्रमण कार्ये नदी पार करवेपर क्षेत्र सुवना निस्त्र किया साहित्य विविद्यासाताका सामीच है। गणुने क्षी और क्षाय क्षाया किया। निस्त्रस्वीया विवि

विशेवपाताका समीप है। गज़ने वसी और प्रस्थान किया। मिस्तसीना विशे उद विवादण मामने समीप भागवी थी। गज़्डी हुटि उनवा पूरी रोसींबर वसी दिन युद्ध करने के छिने करिन्द था। रामने गी चलाजी भारम की। वस्तु भी मोर्गे करी। इस्त मान तम मोनावारी होती ही।

बताणी आरम्भ कीं । करारों भी तार्षे पात्री (कुठ काल तक मोतावारी होनी सो हरके मण्य एक सील बता जीतक था। दुनिता हीकर सकुने सात्रके लोरावारी अक्तमाय करते आदा थी। किस्सों भी शीतारी सातमा किया। युद्धक विश् बनेत रेना फरिल हैं किया हता बचना आवश्यक है कि पंत्रापका यह युद्ध कहाँ मितद हुआ है। आधार्यको बाता यह है कि धीता भी होने अपनी दिन्तीरों निर्मी हैं कीरि मिश्रम हो स्थान्त को मोतारी क्यानी हु के अपनी भी होन्य समकी

भवितिक सारी कारों राण्युमित छोड़ आहे। बनडी युड्डी आहे हार्न दुई। इस तुर्मों उनके १२६ भवतार थीर १५५० मनुष्ठ मारे गरे अपार जानी दुई। सिस्स ने सर बस्तुर्य भवती जित्रवके जागायों केटर दुव्यको छी: गरे। हो खबार पर्यन्त दोनों सेतायें एक नुष्यंत्रे योजी दुरीयर पड़ी हो। व्यक्ती सालायें स आणा या कि सार वहं। यर सुक्तालके विजय विजयों सत्तरा हा। विक्रियों साता पुरुष्ट ४० दिन प्रधान युक्यलकी विजय हुई। जनस्क विद्या सेता केटर गण्डी तहावगायो चळा।

हभर संगिदित अपने विका जनुमित्रह के भागताकी स्वीक्षा कर रहा था। हो दिखेंने चुनुमित्र कराने मंत्रा जिंद का गुडुंगा र सके गाम अच्छात्र को ना भी भी निवास मानार्थित आगे दासुद्र पूर्व अच्छार को था। चुनुमित्रने सन्नी समाधी प्राप्ति मानार्थ अपने दासने के दिला। भागती सामि को जनार सेर-मानां कारी वाल्या नाह अपने दासने के दिला। भागती सामि भी जनार सेर-मित्रने चालार दर्शित पास्त्र आहोरही भी मृत्य किया। गास्त्री विद्याभी मार्ग किये देश कार थी। यह पहिले को नीवार देशा पात्र का मानार्थी विद्याभी मार्ग किये देश कार थी। यह पहिले को नीवार देशा पात्र का मानार्थी का हमार्थी

थर जनार रिहमडो धना गर्छ राम पर्टुर गरी । यह कुबाइ होता हुआ नारीवारने ताबुह पथक था वर्गव्य हुआ। होनी संत्रामीन युद्धी तैगरियो भारत हा गरी । और उसमाहे आक्रमताही विग्लीन यह १ हर्ग

भारताहा नारा। भारताहा आवानका भारताह भारताह स्वाप्त कर र प्रकारता भारता । सेनिक प्राच्या सुरीकी राहु करने क्या भीरे भीरे शुरी हुर भारतान्त्र वह क्षारण तथा होरे काहामें शिक्षांकी संज्ञ कर तथा (क्षाराक्तिक सर्वाहरू सुधा से बोही देह क्हरक हुम्सी वह युद्धके छिये फिर भागे बढ़े । वे साहत्माकी विजयके लिये इस युद्धको सबसे अस्तिम अवसर समस्तवे थे और जान तोइकर लड़ते थे ।

दोनहरके एक बन्ने चंद्रेन भी परकर निरास ही बँडे और सिरस भी परकर पीडे हट आपे। इनका हटना अंद्रेजेंडी निदित हुआ तो उनके दिए वह गये और उन्होंने पीडा करना आरम्भ किया। संबद् १९०५ के ३०

हन्होंने पीछा करना आसम किया। संवत् १९०५ के ३० इसकी समाप्ति कान्तुन ( १४ मार्च १८४२ ई० ) की दिन्ससेनाने सख रख दिये और युद्धकी समाप्ति हुई। इस पार नेताओंनर चलका दोगरोपण नहीं हो सकता था, सिन्यसेना इस पीरनासे सायद हो कभी लड़ी हो। यदि इस पार सिन्योंको सच्छा नहीं हुई सो इसका कारण शेरसिंदकी मूल थी। उनने केरल अपनी निधिलताके कारण उन अवसासि लाम न बदाया जो उसे कई बार मिले।

टाई देश्हीबोने अब पंजायको संमेबो झालगाँ मिला स्नेदा निश्चय कर लिया था। मश्न यह पाकि पंजाय किलके लिये विविध किया गया। सर हेनरी स्वारं-सका क्ला स्वष्ट था। बलने कहा, हमने पंजाय महा-पंजाबरर मधेबोंका राजके स्थि विविध किया है जिसके हम संरक्षक थे। परन्त

भाषितत्व है विहोतीक विचार कुछ और ही था। वह स्वयं दाहीर भावा और अपने समार्थ सभी सदस्योंसे सिहार्सन शन्य करने है प्रतिदासय-

पर हमाश्वर कराये। उसमें द्वीपतिंदने अपने राज्यमा स्वाप्त पूर्ण कराठ मोजा। सरकार में जो अर्पित परने की मिला परने सादस कराने अर्पित परने की माहस किया। उसने कहा—"इस वालक ने च्या अरहाय किया है। में में जाति इतनी उस हक्या वाति है कि दूसरे देशों में युद्ध कर के याद्वाहों को सिहासनगर विज्ञाती है। इस का पिता तो में में जो कि दूसरे थेशों में युद्ध कर के याद्वाहों को सिहासनगर विज्ञाती है। इस का पिता तो में में जो किया था। अर्थ के ही नीने वस भागे वोकने से रोक दिया भवः यह रोता हुना बाहर चला गया। राजा द्वीपतिंह मंग्रेनी रक्षामें पेजा से बाहर में जा दिया था। इस मकार पंजाय ऑफ्टा अर्थ मिला लिया गया।

# 

इस निपयको इस जन्यायमें सताष्ठ करनेके लिये यद आवश्यक मतीत होता है कि क्रुकोंका आंदोलन खालसा इतिहासमें समितिलत कर दिया जाय ययिष इस आन्दोलनका प्रभाव पंजायमें बीस वर्ष- के बाद प्रश्नद होता है जी उसके जीवनका लाग याद इसे कि यह विजयों स्वाप्त है कि यह विजयों जाति है सात है कि यह विजयों जाति अपना प्रश्न सम्भाव सम्भाव स्वाप्त के बाद प्रमाव स्वाप्त के स्वाप्त

वे विजेताओं को अपना सुद्धद्व तथा हित्तीपी समझ कर उनके साथ मिलने जुलने और उनका अनुकरण करनेमें अपनी दक्षति समझते हैं।

जित खालताने दो वहुं युद्धों धीनेजी विषद् लड़का भवने मालींजा बीक दान दिया था बतके लिये लुपवाद नवी दिशियतिको स्त्रीकार कर लेना सर्वया भवामाविक था। वदादि सालता दो बार परास्त्र हो सुका था और हमके सैनिक मर सुके थे किन्तु कभी सालतामा बीनन था, और एक बार दिर यहर करनेका दिया दृदयों तीरा मार नहा था।

सालताकी निर्वेलनाका एक कारण यह था कि सालता श्रेणी पंजाबर्से अवयन्त परिमित संस्वामें थी। पंजाबर्से गुरुके सिस्स तो बहुत फैडे हुए थे, यविषे ने भी जनसंख्याका एक माग थे, परंत जिस सालताकी

यविषे ये भी वन-संस्थाका एक भाग थे, परंतु निस सालसाकी सालताको सक्या रचना गुरु गोरिश्सिक्त ने देशको आस्ताकांस स्ततन्त्र कारेके परिभित्त थी की यो वह परिभित्त था । इसका कार्मा कार्यिके तक्य लक्ष्य हो था । इसिकों के भागानके समय केल्य प्रकार हो था ।

पचाल सहस्त सिम्स्सिना जांक्सा कही वा सकती थी। भन यह देना निर्वंड होते होते बहुत थोड़ी रह गयो भी। इन क्षांतोमेंति अनेडने दुनिका होडर भनने जांक्सा कर्नम थोड़ दिये थे। बहुते आक्रेस्तानों भी भारती हो गरे। इस हृदी कुदी नाम विरादी हुई अन्यभारे कांक्सामें पुनः श्लीरन "कुदा" सदस्ती जनस्त करनेडा स्टब्स करते हुदी कांग्रेसनेड मान्यक्रम उत्पत्ति कांत्र था। "कुदा" नाम केश्व हस्तिकों यह गया कि

वे स्तिको कुके दिया करते थे।

गुर रामसिंद तासानरृप्ति (इस्ट्रोडा काम करनेराळा)था । उसने बालसाके साथ क्का मान्दोतनका साथ अंत्रेजेंसे दो तुन्द किये । युन्द के प्रधाद किर यह अटक दुर्गमें मयर्थेक रामसिंद थदमा काम करने छता । यरन्त उसके दुरवमें खालसाके ब्रेमकी

भन्ति ज**छ रही** थी।

संबत् १९१० में हज़रो बालकराम नामक एक लागु थे। रामसिंहने बनवे दर्शन किये। फिर वह अपना हाम छोड़कर दूसरे कामकी और यहत्व हुआ। लागुने इससे पूजा "रामसिंह ! बजा कर रहे हो, खालसा सो नष्ट हो रहा है।"

राजनीतिक स्थानित इससे प्रभाविक होका वसने स्थान स्थानपर जाकर सालसाकी की स्थापना एक राजनीतिक समिति चनायी त्रिसका आसाय गुत्र था। यह समिति सालसाकी एकत्र करनेके क्रिये केन्द्र बनी।

यह सीतीते वाल्यस्था एकत्र करते हैं जिय कर्त्र वता। पालमाक इत्तरे चार्या भी पृष्ट होना भारम हुमा वह माया मिठ्ठ या कि सामिक्टिक भारपार्थ नाहुका यस या। जितके कार्यों वह मान्य पुंच देता था पर बनावा निरूप यस बाता था। इन होगोंने सीत्रीतीस्थाके मुक्तकर भारती संस्था स्थापित की। असेक मिठलें उनके भारते तेता हुआ करते थे। वतने मुक्ति भारत्वसमामोंने न जाते थे बहिक वतने नेनाधी हुस्स निर्मात होते थे। सम्बद्ध सहस्रात स्थाप्त हुस्स नाम था। वतने पर सहस्थारी एकते न जाते थे। हुके स्वयं एक प्रामने दूसरे प्राम गरू से जाया करते थे। इनके धतिरिक्त दो तीन बड़े प्राप्तिक सिदांत्र भी गुरू रामसिंहने स्पारित का दिये, पपा किसी प्रकारका मांग न साना, याओंने कोई पदायं दूजा न छोड़ना, जो कुछ हो योट कर साना, इन्हादि। एक प्रकारते ये साम्यग्रद के मिदांत थे।

इस संस्थाने इतनी इचनि को कि एस वर्षके भीजर दो लाख खोडुरुर इसके महस्त हो गये। उब संबद १९१६-१४ में बंबेडॉके विरुद्ध बड़ा आही भान्दीहन हुआ तो वस समय खालता इन नये समाजको बनानेमें छगा उका था। जिस

ञ्स समय कालसा द्वन नय नमाजका यनानम छना हुआ था। विन उक्त भंत्याको एक के निकार पहरतीने अंग्रेजोंका नाम दिया वे सिक्स अवश्य मी

किन्तु सालमाधी अनुकानिकों न भी। इन्होंका सबसे बद्दा दोव यह था कि उन्हें संक्रेबोंका योगनका देवानाव भी पता न था। उन्हें यह जान न था कि बिले बिले के नेताओं ही तूसी दत्ये क बिले के कार्यालयमें विषमान है। ये अवसी अवमें महत्त थे। बच वन्हें अपना यह बद्दा दिसायी दिया तो उनके स्ट्रें सदस्तेंने अनिधिकार नेष्टार्वे करनी आहमा की।

संबत् १९२० में इनके पांच मतुष्प एक रातको अस्ततसर्में कोई पचीस युच्छों का वप कर रायं भाग गर्व । उन्हें गोजनहींसे बड़ी पूचा यो । विनश्नरने आर्च धनाउमें को पह समन्कहर कि यह उन्होंको जारात्त है पढड़ लिया । कुकीने गुरु रामसिंहको इम बुगांत्रसे सूचित कर दिया । उनमें कहा "तुम्हाता धर्म है कि उन निर्देशोंको रक्षाके लिये अपना अपराध क्यूल कर लो।" उन्होंने जाकर अपराध रश्चेकार कर लिया और पांचीहीको फांसी दो गयी । उनमेंसे दो कुकोंके नेता थे। एकका नाम अण्डासिंह या जिसकी बड़ी मतिष्ठा थी।

गुस्ताननिहने अपनी राजधानी तुधियानेके समीर सैनीसाइनमें बनायी। वहां इनका प्रतिवर्ष अधियेशन होता था जिसमें सुत्र बार्वे निर्धीत की जाती थीं।

संबद् १९२८ में उनके वार्षिकोसतवर्में समस्त दिशाओंसे यह युद्ध इतनेका निश्चय शब्द सुनावी दिया कि ऋण्डासिंहकी कृत्युका बदला सेना

सायररक है। गुरने यहतेश समकाया कि सभी समय नहीं आया, परन्तु पर उसने देखा कि लोग मेरे यहामें नहीं रहे तो उसने भी सपनो सीहति दे दो। उन्होंने सभी स्थानोंसे आजापत्र भेज दिये जिसमें सब पृद्ध हो-वार्ज, और पुद्ध करनेके उनाय सीचने लगे। यह निश्चय हुआ कि पहिले लुधियानेके जिलेके पुद्ध तिहान लेगेरे दुर्गयर आक्रमचिका जाय। वहांसे पन्यू के भीर तलजार लेकर शियासत मालेर केंद्रजारर चढ़ाई हो। मालेर केंद्रजाका नवाय वालक था। जब शियासत-पर संधिकार हो जायमा तो इनमें सालसा पृत्व हो जावेगा और दूसरी रिपासलें भी इसके साथ निल्न जावेगी। तब भोजेंजोंसे पुद्ध आएम्स कर दिया जायगा। इस

स्त्रवर्ग मंद्रेज सरकार नेते हुर शुक्रवर विधानात थे। उन्होंने भनेते के द्वत्रवर तत्काल सब बातों को सूचना देवी। जब दुसरे दिल कई सी रुकोंने उस दुर्गरर आक्रमच किया तो गरनमेंद्रने अपनी ओरसे

प्रकार करना आरम्म किया। वहांतर कहें अधिक सफलता न हुई। कुछ लोग तो

बढ़ी मारे गये, और जो पोड़े बहुत शस्त्र मिले कई लेकर कोई साल सी मनुष्य जिल्में वित्रपो भी भी मालेर सारताको और पाले ।

यहांपर सरकारकी ओरसे सेना रीनार रखनेका समाधार पहुंच गुका था। क्या सरकारी सेनाचे दिवजी तथा जालम्बरमे चन्न पत्री । सिरल रिवासनीने प्रम वियोदका समाचार पावर अवनी क्षेत्राये बंधेजी सरकारधी सेवार्ध केली । लक्षिणहे-का विच्यी कमित्रकर मिस्टा वैक्स भी चल तिया ।

इसके श्रीतिशक्ति जातां जातां प्रकानेना नियमान थे थे पश्चकर नेशनियानित कर दिये गरे । यह रामधिक तथा जान्तिमधित मण्डाले भेने गये । कई काले पानी अथा उसरे स्थानीकी देखींमें भेत्रे गये । सरकारके इस प्रवस्थका यह परिणाम हुआ कि किन्न भिन्न जिल्होंमें जड़ी जड़ी करे सेपार कडीका दमन धे बहा बड़ी थे वॉही बैंद रहे।

क्यर मालेर फोटकार्स गढ हुआ । ए: साम सी मन्य्य सेनाका महायना कही तह कर सकते थे ? डिप्टी कमिश्तर पहुंचा। उपने बनको तौगरी उहा हैनेही आजा ते ती, यद्यवि वृत्ते येथा करनेडा कोई भविकार न था। सादसे अभिक्र सन्ध्य तौरमे बद्धा दिये गर्ने । गाउनर धनरूछ भारतप्रस्त्रीको सर्वशा सर्वे

करोदी बारमब्रित समायारींले भवगत कर रहा था । वसने दिखी करिशनाकी येगा करनेले रोडा किन्तु आहा प्राप्तिते पूर्व हो वह कार्य हो शुडा था । कुछ आये वह बढ़ कर तीयके मामने बढ़ते थे । पुत्र बंगेयने जिसने यह दूरप अपनी ओखी देखा या कहा कि "सारा युरोप एक ईमापर गर्व करना है। मैंने अहर करें रेका बक्तियान होते हैं के हैं ए

इसके अनुन्तर सरकारका भ्यान कुक्रीकी और विशेष कपने बाक्रपित हुमा । इसने इस नाम्बोळनको प्रजेतः शांत कर दिया । प्रत्यस्थानके जिये मालगाना यह

तीमन प्रयत्न या ।

पञ्चम खएड (हितीय भाग )

--<u>3</u>31:6<u>5</u>--

संप्रेश एकि उन्नदिके हिस्तर ।



### पहिला प्रकरण ।

#### पूर्व घटनाञ्चोंका संज्ञिप्त पुनरालोकन ।

हन पूर्वही लिख चुके हैं कि जिस समय पश्चिम-उत्तरसे मुगुल सेनापतिने आबर दिलीमें अपने राज्यको नींब डाली उसी समय पुरोपस गोरी जातियोंने आबर देशमें भ्यापार आरम्भ किया। इन जातियोंमेंसे अप्रेज भी थे।

पहिले पहिल इन्होंने अपने स्वापारके लिये कोटियाँ बनायों । फिर कोटियाँकी रक्षा के लिये किले बनाने और सियाड़ी भरती करने पड़े । यहाँ के राजा इतना भी न समझ सके कि में स्वापारी इन कार्यों द्वारा राजनीतिक क्षेत्रमें राजनीतिक धेत्रमें कृदम बड़ा रहे हैं। हिन्दुस्थानमें राज्य-प्रयन्थका कोई दूड़ षंग्रेकोचा परवरच सिलसिला विधनान न था । यह यह नवार यादताहसे स्वतन्न हो चढ़े थे और छोटे छोटे नवाव भी मापः स्वाभीन ही थे।

इन सब छोटो और बड़ी रिपातताँमें परस्तर देपानि प्रज्वलित थी। एक भाई दुत्तरे भाईकी बढ़तो नहीं देख सकता था। स्वार्थ और ईपां-पहीं दो इस देशकी

बोमारीके मुळ कारण चले आते हैं।

उपलेडी पहिला आदमी था जिसने यह देखा कि मैं दिसी न किसी राज्य-समय रखने वाले व्यक्तिको अपने हाथमें लेकर अपनी राजनीतिक शक्ति स्मापित कर सकटा . हे । इसने देखा कि नितारा, भैप्तरादि रिवासनोंमें राजा खोग केवल करपुतलोका कास है रहे हैं। उसने इस अवस्थासे लाभ उठानेका विचार किया।

'स्लाइय इन्हेन्डका एक भगरा सा लडका था। वह न केवल युद्ध विदाम विद्यार विकला परना उसने इप्लेकी इस नीवियर आचारप्रकर अबे होंकी शक्ति

बंगाल और मदानमें स्थापित कर हो। भारतकी प्रवादे अन्दर भवेषा राज्यका तंत्र राजनीतिक भाव तो सब मकार नष्ट हो चुका था। उसके नेता राजा भी राजनीतिने इतने अनुनित्त थे कि वे यह भी न समग्न स्थापक सगहर सकते थे कि जो बादनी इमें राजगरीपर जैयतेकी शक्ति रखते हैं,

वे इमें राजगहीते ब्वार भी मकते हैं। इसी विश्वपर एक अब्रे ह इतिहास-लेखक करता है कि "पहि हिन्दुस्थानको प्रजा अबे भी सायमें दुःखी है तो उसे इनके जिने सीर जाफर वैसे पुरुषोंको धन्यवाद देना चाहिते जिन्होंने केवल नवाबी नाम रखने है हिचे अपने देशको इसरों के हाथ बेच हाला"। यही मारवाहर अपनानित होने अर्थात गरीले एकारे जानेवर भी क्लाइपक्रे भवना हादिक निय समहाता था।

. बतावर्में नशबके और धन्ने ही राज्यवे सम्मिक्ति सातनका परियान यह हुआ हि इब क्रोमोंके पास, जिनका रेस दुनियाने सबने धरताई मनन्त्र बाध था, नार्नेक

हिषे कुछ भी नहीं रहा। यह एक वर्ष (१००० में) पुनत न हुई तो

रेष ग्रास्थका परि- बकाउके जिल्ह दिलाची देवे क्ये। इक्करतार्दे बीर सद पुरुष को कभी बाहर व विक्रके ये भूकों भारते हती। बगाउसे 413 रहिने पहिन मरका द्वार देख रहा । भूवते म्याद्वक स्पतिपाँवे अपने बसोंका वेपना और मुनकोंकी लाना गुरू किया। इस समेक्ट कार्य के गर् भूसे आइमियोंके भुन्दके भुन्द गहरोंमें आ इकट्टे हुए जारो येमी कई प्रकारी व्यापियों आ फी जी यो अहानके साथ अवस्य जा जानो है। सहाह व्यापित हो यो, मास प्यतीत हो गये, मुर्रोंको उठाने या साइने वाडा कोई न रहा। भीर) और मीनाहरी पश्चियों है डिटे यहां मोजन-मामारी प्रस्ता हो गयी।

इस द्वेष शासनडे बाद यारन हेस्टिन्ड बंगालका गवर्गर बनहर आया। हेस्टिन्डका बचपन क्लाइयहे सदसही विचित्र था। क्लाइयही तरह हेस्टिन

निरिया राज्यका तुलरा सस्थापक हुआ। हेस्टिन्डहे मन्यार्थ बारन हेस्टिन्ड, इ- अंग्रेज वृत्तरों के के-पुताड़ी बनाकर युद्ध नहीं करने ये परण्य सरा गस्थापक अब ये अपने आपको राज्याधिकारी समझते ये और अने विव

ही युद्ध करने थे। हेस्टिएमका समय समास होनेपर वर्षाण हिन्दुत्वधानमें अंग्रे ग्रेंकी राज्य-कक्ति सबसे बड़ी मही यो परन्तु हममें सन्देह नहीं

कि तुरल्तदी वे सबसे बड़कर शक्तिशाली हो गये।

हेरिटेनको अपने पुर्वोके किये घनको आवश्यकना पृष्टो । जितने पोप समने मितप्त मारे गये वे सब इसी आवश्यकता के कात्य पैरा हुए इस समित्रापर्य अभ्यक्त अभ्यक्त नवाबके साथ गढ़ गुत्र मध्यि के जिनके अनुस्मा हांभ्यनका चर्चाचार रोहेकोंका देश धोन कोने के किये मनने मेनाबी महारता ही ।

यह बड़ा भारी जत्याचार था, क्योंकि रोहेले धीयों भीर तबाबड़ मिय थे भीर मारांडे आध्यान रोहनी म्हान इस सहारण री थी. इसी मारांडे आध्यान रोहनी महान महाने बड़ी सहारण री थी. इसी मारांडे मार

बांडों के बाहरेश्टर (प्रवर्णक) उसे ऐसे कार्नोंके करने के खित्र न नी सम्मति देने ये भीर न मना हो करने थे। उनकी चिद्विगोंने राजनीतिवृत्तें आदेशक

अन्भुत नमूना वाचा जाता है। सब प्रकार के निवह बराईस धनके प्रवर्जकों विभिन्न कालमार्थ नह जाने थे। ''मलो भौति शामन करो, और वरण भौता नेमो, सादकी श्विमनगाँन स्वाब और प्रथमक कर्णां करी

और स्था नेतों, किसीसे सकती व को और स्था नेतां द्व मब कांद्रशीस मानक नुसरे साद्यों यह बाड़ि प्रताड़े साब क्याव्यें कर्मांक को पीत कलाव में की ने नोतां वहा भीत दूर मार भी करते हों। क्यां डे रिया भी बता भीत सात व अल्याच्या भा लुक करा। इंदिस्टबने दिश्रव कर जिया कि समय सम्भा सरीक्ष बन्न दें कि समुगरेस नृक्ष और एक द्वित वार्थ कर्मा स्था हमा करते हमा करते हमा करते हमा लाई कार्नवालिसने भावर सुद्ध समास कर दिया और सुबरण्य द्वारा सामनको दूर किया। उसका महसे बहा काम भूमिका स्थायो प्रवस्थ (Permanent Settlement) था। इसका कारत उसने स्वयं इस प्रकार वर्गन किया है—

"बाहरके इसलेको द्वामें और इस पातक प्यान करके कि इसने किय प्रकार इस देवार करवा किया है इसारे लिये वह अत्यावश्यक है कि इस देशमें प्रकार इस देवार करवा किया है इसारे लिये वह अत्यावश्यक है कि इस देशमें प्रकार मुनिक अधिकारमें किसी प्रकारका परिवर्तन न हो। यदि इस उनके लगान-को सद्दा बड़ाने रहेंगे या उनकी जागीरोंको धीननेका अधिकार प्रयोगमें लावेंगे लो वे इर नमय पूसे तरीकोंको कानमें लावेंके लिए तैयार रहेंगे विनसी वे अपनी अवस्थाको पहित्रेसी सुधार सकें।"

वृद्धित राज्यका नोमरा बढ़ा मंस्यादक लाई बेलेजलो था। उसने विश्व-विद्यालयको भन्द्री शिक्षा जास को थी और राजनीतिका भी विश्वारद था। यह पालेमेन्टका मानाद भी रहा चुका था। उसका एक वृद्ध

नाउं देतेच्या, दाः सिद्धान्त यह या कि दुनिचाके दिसीपर सामन करनेके लिये मरा नंग्धानक दिसावेको बड़ी आवस्यकता है। यही नामा संसारपर,सामन करती है। अतपुत्र उसने हिन्दुस्थानको रियासवोंको एक

विशेष साधन द्वारा धन्ते अधीन लानेका निद्वय कर लिया। यह साधन मीडलिक प्रक्रम (Sabalian System) कहलाता है। वस उसने नेपोलियनके
लिक प्रक्रम (Sabalian System) कहलाता है। वस उसने नेपोलियनके
लिकद युद्ध करने के पहानेसे श्रेष्ट्र मुल्तानको राजधानी छीन ली तो। उसे देशी
रिवासनीका सोखलान मालून हो गया। उसने देशी राजधानों को प्रक्ष कि वे
अरनी रसाके लिये सेना रसनेका अधिकार अभी जी सरकार्य हवाले कर हैं और
उसका सारा रचय भी वही हैं। इसका अधी पढ़िया कि के अरनी विशेष राजधानिकार
कर्मानीके इसाले कर हैं। नयसे पहिले उसने इस नोतिका प्रयोग अवधाने किया।
कर्मानीके इसाले कर हैं। नयसे पहिले उसने इस नोतिका प्रयोग अवधाने किया।
नावाने कुछ समयसे अरनी भेर नहीं दोधी। वेलेवलीने वसे इलाहावाइके
साथ नौ विले अधी जींको सेनाके सर्वके बदले है देने और मोबलिक प्रवच्धा
(Sabaliany System) के प्रवार इस्लाक्षर करनेके लिए बाध्य दिखा।
इसके
बाद लाई वेलेवलीक इर सनय पढ़ प्रयोग इस्तो रहने धीर मोबलिक मिख निख माता
राजा भी इन मनिययनर इस्ताक्षर कर हैं। संवन् 1844 (१८०२ हुँ०) में
माताकर हम सन्धियनर इस्ताक्षर कर दिखा।
बातासवर्रिक एडकबहने असे यह अवसर दे दिखा।
बातासवर्ग सेवार सेवार सेवार सोवार्य
अज्ञाक विना कियो अस्य राजासे प्रकानव्यक्त स्वार सेवार विने वह सदस्य अभी जींका

अंत्रेजो सरकाले अपनी तरकते यह प्रतिज्ञा को कि इस तुम्हारे उत्तराधिका-रिपोंके सम्बन्धने इलावेच न करेंगे वह इसो सत्तेको बड़ी बचासत समकता पा जिसके बदले उसने बड़ी सेनाका अधिकार अंत्रेजों हो दिया था। वही कारच पा जिससे निन्धिया और होसका अपनी सर्वेद्याको सतरेंने देसका युद्धके सिर्वे इयत हुए। निन्धियाके साथ युद्ध विद्या तो हालकर तमावा देसता रहा। सिन्धियाको वेलेजकोको नीति स्वीकार करनी पड़ी। किर होनकरको नारी भी आ गयो। हिन्दुस्थानके राज्याधिकारियोमें मिनकर काम करनेकी शक्षि कहीं हिनायां नहीं देती।

यह भी याह रशनी चाहित्र कि यह मोहलिक प्रवश्यको नीति (Submbay Poley) लाई वेकेन्द्रलेको अपनी यो । सरसा सरदारीका वोध और सरदेगानी बहुक करनेका नियम हमका आधार था। दूसरी मिहनी गई मरदेगानी देंकी प्रतिक करती थीं भीर अपनी रहाका अधिकार मराठांके हमाले साँव देनी थी।

कार्ड विक्यम पैरिटको वर्तमान शिक्षामणाकोडी नीव रवका आमेजीसमध्ये हुइ किया। यह आई गुद्ध भीर मरल हरववाला पुरुष या। यह अहा म मक्ता दि किय हिल्से दिन्दुरावां प्रशाबी प्रमाधी प्रदिश्च रेतना था। विश् किय दुसाइयोंकी हमने केसामि देता कर्य हुए अरोका भागुर सन किया।

चीया बड़ा राज्य-सर्यापकछाडँ देल्हीजो था। यह अपने आरको ज़र प्रकारम सन्त्रिपत्रोंके ऊपर धमकता था। उसकी नीतिका एक हो उद्देश थन कि मारे

हिन्दुस्थानको एक सासनके अधीन कर रूँ। जब कभी गत्ते लाई डलहाँको गांवा असास सिक्षा सतने हुस मीतिका स्थान किया। मित्रमाको एक भी स्थानक स्थानिया और राजाओं में गोर लेनेका अधिकार भी जीन निया। इस समय मिटिश सिक्ष अपने सिक्षस्य प्रांच चुके यो। अब एक

ton con

## दूसरा प्रकरण ।

# संवत् १८६१ का सिपाही-विद्रोह ।

भारतवर्ष हे इतिहासमें यह सबते बड़ी अन्तिन घटना है। लाड़ देलहोत्री द्वारा पंत्रावको अंग्रेजो राध्यमें निलानेके बररान्य भारतवर्षके और वहे बहे माग भी उल्लॉ समाविष्ट किये गये । भारतवर्षसे औरते समय उसके विचारमें सारा मदंबर भाग्निहा क्षापवितं क्षोरङ्कासन्हे अधीन लानेहा कार्य सभास हो लुका था। प्रस्तन उसके वाते ही समल देशमें एक भवंकर अग्नि प्रश्वित हो उनी,

जिसमें सहस्तों अंग्रेज तथा भारतीय भरम हो गरे।

जिस तृष्टान्डे कारण महस्रों प्राची अपने सम्बन्धियोंसे यन्त्रित किरे गये हों उसके कारजों तथा परिवामींका योडासा अध्ययन करना ज़रूरी है। आंत्रजनापामें

इस पटनारर सैक्ड्रॉ पुस्तक लिखी वा सुकी हैं। सभी वार्तोपर प्रकारा पहें ''रान्तकतिन'' डालना असम्भव है, इसका संक्षित वर्षोन वया वरसम्बन्धी कवित्रव सार्वजनिक विचार ही यहाँपर मध्य किये जा सकते हैं। सबसे पूर्वही च थी

पह परन होता है कि इस घटनाझ नान क्या रखें। क्या यह सञ्चक्रान्ति (रिवास्त्रधन ) थी । सञ्चक्रान्तिका लक्षन यह है कि यह सर्वसाधारय लोगोंकी बोरसे होती है। इसिटिये दो बातोंका होता आवरतक है। एक वो चिरका-बपरें त सामान्य विचाराँद्यायचार हो । दूबरे, होगाँको विद्वालाको शिद्यपर्वे हो । दोनोंके निल्ञानेसे राज्यविष्ट्यसे सन्ति प्रज्ञाति होते हैं। इस अवक्षरार स्तत-न्त्रता है विचारों से ज़रा भी प्रचार न हुआ था। अतः इसे राज्य-क्रान्ति नहीं कर सकते।

स्वा यह सैन्यद्रोह था ? इससे यह प्वति विस्त्वती है मानी यह दोह सैनि-कोंके विधासवातके कारण हुआ था, पर वास्तवने विद्रोह सेनाकी ओरसे न था।

इसकेवास्त्रविकदवर्षं कङ्गु देशी राजा थे। सैनिकॉने विश्वासमंग् पह चैन-होह भा नहीं किया। बच उन्हें यह विश्वास दिलाया गया कि सरकार हारा इन धनेपवित करके ईसाई दनावे जा रहे हैं तो उन्होंने अपने पुराने

राजाओं, एवं बादसाहोंके साथ निडकर घरने धर्मकी रक्षा करना बावरूपक समझा । बार्यावर्तमें पार्तिक कृत्वा हो असदा कृत्वा सनन्ही जावी है। हरिवर्ष हे दुद अधिकार राजारके कारच हुए. किन्तु भारतकी वात्र स्वारी है । भारत-वाती दुतरे सब प्रधारके दुःशोंका सहन कर सकते हैं किन्तु पर्नेके विवदने गई आने वन और पनड़ों सुधि नहीं रहतो । इसलिन इसे सैन्यज़ेड ब्दना भी अन है।

बलुक अरने आरड़ों ऑस्ट्रसासनसे स्ततंत्र करनेके यह बड़ी भारी चेटा थी विसक्ते देता असाचारपीड़ित राजा तथा नवाव थे। सैनिकान पानिक पडनके भवसे

्र उन्हा साथ देवा उध्ति सनसा। इसलिने हन इसे एक बट्टा पड्यंत्र नद सदन्त रोनेडो (ब्रान्सिरोती ) व्ह सब्दे हैं। इसमें कीउव बसहार चेद्य भी राज्युचाने स्वरंशी सेनाझी सहापवासे आंग्डराज्य हो उल्डना वाहा। द्वमकारके पर्वत्र व्यक्ति तथा बंतीके विकट्ट तो सक्त हो मकते हैं।
पक पुल्न भवना कुछ पुल्लांकी मार दिया और अवना कार्य विद्य हो गान परत्तु
वर्ता एक ओर एक जातिका वलहों और दूनारी और कुछ विद्येत स्वतृत्तिकारी से
वर्दा निका सक्त होना कृतिन हैं। भारतनात्तिवाँका निचार मा कि कुछ मार्व अफ़्परोंको मार देनेसे उनके राज्यधी समाशि हो जायेगी। वे अनने देशमें वहों होते देखते यके आये थे। परन्तु कंद्र मंत्रीच तत्त्वा विभिन्न सो। कृतिश्व मानुष्याके
मारों जानेसे सासन्यत्वकार्य बड़ा परिचर्चन न हो सकता था, क्वांकि टारेडे वारे
अपी ज उनका स्थान केंद्र रहने कर्क था उनी कारा पाठन कर सकते थे।

पूर बार सबन १८४६ में बेनक कुछ राजाओंने अंदोजोड़ी निकाहना जारा, ये असक्त हुए। अब बनडे अस्यान निकास उत्तर्गाव्यानियों रेखा कि अंदाजोड़ बन बेनक देनों सेनावर निर्मार है। इसिक्त कहाँने सैनिकोड़े साथ निकार अंदोजोड़े निकाशना चाहा। इसका परिवास भी बाही हुआ।

मंत्रों जोंको अपनी विजयपनाका नहां भारतमें स्थापित किये सभी कुत्र हो पर्य हुए थे। ये अभी अपनी विजयके गर्मसे थे। उनके एक स्थापे जुरू हुई थे। इसी सरम्प पूर्वमाद्र वक्त इसो अभिमानने वाहर्ष नेव्यक्तीने ऐसे ऐसे समा केश जिन्दे पराजित देशके सुनक छोगोंने मां एक याह किंद्र वस्त्रे जनाओं वर्षण कहारा स्थी।

सिन्ध, पंजाब और पेगुको जीत करके अंधे जी सरकारने अपने अधीन कर लिया । भारत गर्प के लोग हम प्रकारकी विजयों के अन्यस्त थे । वे जानते थे कि कोई राजा किसी आर्य जाति हे साथ युद्ध कर अपने राज्यको अवसे बाजता है और पराजित हो जानेपर इससे देश है हेना अथवा उसे हीटा देना विजयी है कहीर संय नम्ब स्वभावतर विभेर है। परस्त उनकी समक्षवें यह बात न भा सकती थी कि गर एक राजा पराधीनता सीकार कर जिना कियी विरोध हे राज्य कर रहा हो वो वमका राध्य वर्षोक्तर प्रका प्रद लिया जा सकता है। उनके विचारमें इससे बाकर और कोई अन्त्राय और अचाचार नहीं हो सहता । लाई देलहीजीने जनता है इस विद्यासकी और कुछ ध्यान व दिया। या तो उसे उथके हानिकारक प्रमासीकी जात ही ल था या उसने अपने वलके धमण्डमें इस विचारको पहनतित करना धाहा । देवयोगसे उस है शामनकावर्में ऐसे बहुतसे अवसर आ गये । आवीं हे अन्दर दसद्वात्र बनानेका अधिकार वेमाक्षी पवित्र है बैसा कि अपनी सन्नानके छिपे दायभाग छोड बानेका । संबन् १९०५ में सिनारेका राजा निःसतान मर गया। इसने अपने कुउने एक श्विक्ति तीद लिया था। यह कुछ मानपुर शिवात्रीका कुछ था । इसके शीन वर्ष पश्चात् नागपुरका सत्रा क्षीर भागांचे भवेशी सर गया। इसने दियोको गांद नहीं जिया था। उसनी गानियोंकी इच्छा थी कि किपीकी दशक्तव बनाकर अपने 2174 कुलका नाम श्थिर रखें। इसके एक वर्ष पूर्व भौतीका राजा गर गता था । उपके भी कोई संवान न थी । तीनों के सन्वन्यों स्वानीय आंत

निवामी रूम पक्षमें थे कि उनके इतकाुव बनानेका अधिकार स्वीकार किया जात । तार देखही ज्ञान एक न सुना और उनकी रिपानतों को यह कह कर ज़ब्त कर िया कि संतान न होनेपर वे रिवासतें बड़े मुरक्षित राज्यमें मिम्मिलिन की गयी है। अवधर्मे यह नीति चरम सीनावक पहुंच गयी। अवधका राज्य विरकालसं अम्रोजाँका विश्वासत्तात्र रहा था। हेस्टिग्बके कालमें उसने अम्रीजाँकी सद्दायता की । सबसे पूर्व अवधने लाई वेलेजलीका 'मान्डलिक सम्मन्यः' स्वीकार किया था। उसी समयसे अवधकी आन्यनरिक अवस्था दिग-भवत्रको भारतन्त्र- इसी गयी । सवाद प्रजीरका सेनासे कुछ सम्दर्भ न था । उसे कभी पुरुषी आरश्यक्ता भी न थी। उसकी रक्षा के लिये हिन्द धारना प्रत्येक समय ऑग्डरोना विद्यमान थी। सब ब्रह्माकी चिन्छासे विञ्ज होक्र भोग-विकासमें हो वह जीवन स्पतीत करना चाहनाथा। पाविद-अली शाह अस्तिम नवाच प्रजीर सचय १९०३ में शिंहासनगर वैद्या। असमें पहिले तो नवाब ये उनको अंग्रेज़ी सरकारकी ओरले कई बार वहा गया पर वे अपनी तुरी आदर्तीक्ष परित्यान न करते थे। एक लेखका कथन है कि पानिदशकी काइ सिहासनपर दैवा तो उसे अपनी सेना अधिक यहवती करनेका विचार हुआ। वह शतिहिन प्रातःकाङ सेनाको कृषापद हेरले आने हमा। उसने सब अकुसरी-को यह आज़ा दे दी कि जो विजय करके आवेता उसे जुमाँना देना होता । एक दो अवसरिंगर उसने स्वय हुमाँना दिया । परन्तु जब वहाँके औरछ निग्रामियाँने इसकी यह दता देवी तो उसे बुबाकर समस्त्राया कि जब सरकारी सेना रक्षाके हिये विदसान ही है तो तुन्हें इस सेनाडी स्वा आयश्यकता है ? उन्होंने उसे सरसाया आञ्चापत्र दिसलावर देना करतेसे रोक दिया । इसके अनन्तर पाजिद्धारी विषयोरभोगमें पह गया । यह नाच रंग, मद्यराज्में अदबा समय दिताने लगा । नेपा-दर्श यह इसा देखकर मनी अकृतर बादि देसको लूटकर खाने लगे। देसमें असान्ति चैत गरी। पाविद्वभटो छई नार गत्मनावेतर भी व गम्भला। अन्तरः देल्हीयोने इत्तरस्य अवस्थो अभिने से सादमें मम्बिलित करनेस्य निभव कर लिया।

विहार रिवर्टिय वर्नेत सुकेमाओ इस यातका निरोधों मा । उसके पहरत क्षीतिन निर्मा किया गया। यह आँडोन के पास अववकी सम्मितित करने के किया गया। यह आँडोन के पास अववकी सम्मितित करने किया गया। यह आँडोन निर्मा निर्मा इसके प्रभार हैरेके किये प्रार्थन की। आहा स्तष्ट थीं। औड़ोन निर्मा हमें किया उसके प्रभान की। आहा स्तष्ट थीं। औड़ोन निर्मा हमें किया उपके प्रभान व्यवका आहारव उसे देवर एक मित्राव्यवह जिसमें भी दे द्वारा वार्षिक पृति देवको मार्ग विद्या थीं किया देश दिस्पा किया हमा कि निर्मा के स्ता के किया हमा किया हमा किया किया हमा हमा किया निर्मा कर प्रभान कर प्रमाण करने से साथ अर्थ और साथ के साथ करने का साथ के साथ करने साथ के साथ करने साथ करने साथ के साथ करने साथ करने साथ के साथ करने स

रेज़िकेण्ट वेचारा क्या कर सकता था । लाई देलहीज़ोकी अन्तिम बाज़ा मानी गयी और घोषणा द्वारा अवध भी आंग्ड राज्यमें मिछा दिया गया। जिस मकार ये राजा और नवाब अपने राज्यसे बब्चित क्रिये गर्व उसी प्रकार

. कई व्यक्ति उपाधियों तथा पेन्हानोंसे भी वश्चित कर दिये गये । संजीरके राजा और करनाटक हे नवाब चिरकालसे नाम मात्रके राजा और अंग्रेंबी

उपापियों तथा पूर्ति- सरकारके यूत्तिभोगी चले आने थे। लाई डेलहीजीने उनकी पृत्ति बन्द कर दी और उनकी उपाधियां भी छे छाँ। इसी प्रका-योंका अवहरण रका स्यवहार गरीसे उतारे हुए वेशवादे साथ भी किया गया।

अन्तिम पेशवा द्वितीय वाजीराय सयत् १८७४ से बिट्टरमें भाद राख वार्षिक वृत्तिपर निर्वाह करता था । संवत् १९०७ में यह मर गया । उसने बहुतसा घन एक्ट्र कर लिया था । वसीयतनामा लिख इसने अपने इसक-

पेरायाको श्रीचका बन्त पुत्र शुन्दुपन्त नानासाहियको अपना उत्तराधिकारी बनाया, धुन्दूपन्तको तीन करोड़ पीण्ड दाय भागमें मिछे। यथपि आंग्ड कमिहनरने बेळुपूर्वक सम्मति दी कि पेशवाकी वृत्ति हियर रहनी चाहिये, पर लाई देळ-हीक़ीने लेक्टिनेण्ट गवर्नरसे राय लेकर युक्ति पन्द कर हो । इसपर भागासाहबने बड़ा छम्बा चौड़ा आवेदनपत्र रूप्यून भेजा । उसका अभिनाय यह भाकि पिताकी वृचिपर मेरा पूरा इक है, वह स्थिर रहनी चाहिये। अधिकारिवर्गने आवेदनपत्रपर प्यान न दिया,

इधर दिस्लीके समल बादशाहके सम्बन्धमें एक और तज्जीजपर विचार हो रहा था । यह तजवीज प्रायः प्रकट हो खुकी थी । दिस्लीके गुगुलवंशको भनीतक भारतका अधिराज बहुलानेका अधिकार प्राप्त था । अ में ज अकुसरीके मनमें यह राजा थी कि यह उपाधि अ झेजी सरकारके लिये अयानक है। किसी समयपर लोग पेसे नेताके भवडेके सीचे प्कप्र होकर सरकारके विरुद्ध हो सकते हैं। यह विचार बल परु रहा था कि आगेसे यह उपाधि सर्वधा उड़ा दी जाय, और अग्रेजी सरकार ही भारतपर्वकी सर्वोपरि और सर्वोत्तम दक्ति समझी जाय ।

भारतीय सेना पर्याप आंग्ल-अधिकारियों के नीचे कृतापत्-दूर्ग बन गयी और सवा धता तथा अधिसे लडती रही पर सैनिकोंके हरवसे यह विचार करापि दूर नहीं हुआ कि हम एक अन्य जातिक अफसरोंके अधीन छड़ रहे

हैं। कई अवसरींपर उन्होंने होइ किया। जब कभी उन्हें कोई सेनाडा माबिक शिकायत होती थी, तत्काल उन्हें यह ध्यान आ जाता था कि धमन्त्रीप हमारे अ'झेज अफ़सर इतने बड़े बढ़े बेतन खेते हैं और हमें खाने है

हिये भी कडिनतासे मिसता है।

जब देशों सेनाको अफग़ानिस्तान, सिम्ब और पंजाब जैसे द्वरस्य शस्तोंमें छड़ने के छिये जाना पहा तो स्वभायतः वन्हें आशा थी कि हमको भी कुछ लाग होगा . जब इन्होंने देखा कि देश विक्रित कर साथ मिला किया गया है किन्तु हमारी दशा वैसी-की वैसी ही है तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। प्रायः सर्वत्र छोग यही कहते थे कि प्रावे बादराष्ट्र देश विजित कर असका अधिकांश जागीरोंके रूपमें अपने सैनिकॉर्म बांड

दिया करते थे। अब्रेज तो बन्हें चप्पा भर भूमि भी नहीं देते। इस महार सेनार्न

असन्तोष घोरे घीरे बड़ रहा था।

पुर और अवश्वे साथ अं प्रेजोंके कहोर ध्ववहारकी यातें फैनावी जा रही
थीं, दूसरी और नामपुर राज्यको ज़म्मीका ह्रद्रपवेशी वर्णन किया जाता था।
ऐसी अनेक अस्तुष्टिर्ग्य क्यायें, पिकां, फेरी रेने वालों, तमाता करने वालों और भीस मीमने वालोंद्वरा सर्वत्र पहुंच गर्यों। ह्रन्हींसे ऑग्लसरकार हे विरुद्ध प्रजा-प्रकोशका बीज बीचा गया। पंजायकी विजय के प्रपांत किश्यित्योंका अंग्रोजोंने सिक्योंको सेनामें भरती करनेका विचार किया। अप-भनान पर्धा श्रेष्ठ जातिवालोंने समन्ता कि सेनामें नीच जाति वालोंको पर्धा करके हमारा नान पदाया जाया।। हन के अतिरिक्त जिला

उससमय अंग्रेजी पाडतालाओं द्वारा ऑफ्साचा प्रचलित होने लगी थी। बहुतसी पाटतालायें र्साइयोंकी थीं, दसलिये साथ साथ ईसार्ट धर्मका भी प्रचार होने लगा था। यंगालकी सेनाके लेग उत्तम कुलैंकि थे इसलिये

भोग्तमाया तथा स्वभावते ही ये भपने आपको आप-पान और जातिका रासक भाग्त पर्यका प्रवार समक्रते थे। पर्यमान काङको ओग्ड तिक्षा और सम्प्रताम पर्छ नेताओंकी धेचीने अभी वन्म न लिया था। सैनिकॉको

नताभाका अंधान असा वन्स न क्या था। सानकाका संदाय होते समा कि हमने निस चातिको भएना रक्षक तथा दिवैपी समझा है यह तो धर्मको अष्ट करने हमी है। उनकी आत्मा कहती थी कि विदेशीभाषा, विदेशी सन्यता तथा विदेशी धर्मके फैठ जानेसे हमारी भाषा, जाति और धर्म जीवित

नहीं रह सकते।

इस हे किये उन हे पास कई स्पष्ट प्रमाण थे। कई सैनिक अफतर अपने सैनिकों-में ईसाई प्रमेक स्पष्ट रूपते प्रचार करते थे। वे साफ कहते थे कि जब हमारा सारीर

गवर्गमेग्टकी सेवार्ग लिये है तो हम अपनी आस्माक्षी भलाई है भामिक विवादन लिये ईसाई धर्म अवस्य फैलायेंगे। इतना ही नहीं, 'लाई वेल्होंजी है यांग गया शासनकालमें, प्रचारकोंजी ओरसे एक भारणसर्वे साधारतमें यांग गया जिसमें लिखा था कि उचित यही है कि संग्रेजी सरकार

को सारी प्रजा एक हो धर्मकी माननेपाली हो। उसमें यह भी दशौँया गया था कि समस्त पाधान सम्यता देसाई धर्मके फेउनेका साधन है और समग्र ठोटे मोटे मत

शासकों हे धर्ममें समाविष्ट हो बार्वेंगे।

लोगोंमें यह प्रवाद फेल गया था कि लाई कैनिंग राजराजेधरी विस्टोरियासे किसी प्रकार भारतगासियोंको ईसाई बनानेका विशेष आदेशपारुर आया है। दैवयोग-से लाई कैनियाने आतेही कलकत्तेकी बाईबिल सोसायटोको,

पादित्वों है. तहायता जिल्ला वर्द स्य वाहीयतको पूर्वदेशीय भाषाओंमें अनूदित करना था और जिल्ले कार्द वैजेनकीने स्थापित किया था, तथा सीरानप्तर

और कलकत्ते के चर्च मिशनोंको चन्दे देने आरम्भ किये।

सेमार्न यह भनिन प्रयह स्व भारण ही कर रही भी कि प्रशंसने अपूर्वेसीय वाद भरित होना आप पृत्र की साव है है। तुर्व दूस के कि हमात्र महित किया आप पृत्र की सावत्र है में मान्य है। मंदर १९१० में भारत आप के मोत्र प्रदेश स्व की स्व मोत्र के मात्र पुर्देश स्व भी के अपूर्वेस स्व के साथ पुत्र होना। भन्न भारपार्थ में यह अध्याद किनो तार्थ कि सावे दूस के साथ पुत्र होना। भन्न भारपार्थ में यह अध्याद किनो तार्थ कि सावे दूस होना भन्न भारपार्थ में यह अध्याद किनो तार्थ कि सावे पुरुष्ट होना। भन्न भारपार्थ में साव पुरुष्ट होना। भन्न भारपार्थ की है। उन ग्रांगोर्थ किनो होने साव सावे हैं। उन ग्रंगोर्थ किनो होने साव सावे हैं। उन ग्रंगोर्थ किनो होने साव सावे हैं।

यब भंगे ही सहस्वते भागी भीक्षमेगाओ क्रीयचा तुमा भेगा तो यह सर्वे भंगे जी सम्बादकी निर्वेदणाक्ष जायान मामका गया। जा निम्मय अंग्रेड हमानवे पुद्ध बतके किने विसाद हुए। पुरस्तिक वाहाबाहिन भंगों हो तोत बतके कि अपने हुए दिल्लीके वाहाबाहिन की। कमने बहु का नेवाहि कानी सुन्दामार्गों के सरसादका बतके भागों जी सामक्षेत्र महिना स्वाहत कर देना चाहिया हम अस्तिमायका यह मीर-चायत कराया किया नारा दिनाने सुनक्त-सामके सुनक्तनाको चर्च की नार्गों थी।

यह जनवार सर्वेड फैशवा गया कि अर्थ अंदे तोंकी वलासीहे दुर हे पश्चार पूरे सी वर्ष स्थाति हो चुने हैं। एक सी वर्षहों दूतका साथ-काल था। इस महार को बागोंका सर्वेसाभारणके हर्श्यार विधित्र प्रभाव होता है।

इन सब पानों हो मिद्दायनब्युत राजा तथा नवाब बड़े ध्यानसे देख रहे थे। भग्ने जोंको इनका कुछ भी जान न था। बग समय 'गुप्तवर विभाग' इनता मुन्न-पश्चित भी न था । भाषों और मसलमान सैनिफ्रोंको चेवल धर्म सम्बन्धी वार्त ही मभाषित कर महतो थीं। सजा भीर नवात्र या तो आर्य थे या मुक्डमान। सैनिक लोग उन्हीं धर्मीके अनुवायी थे। उन कोगोंने धर्म के नामपर अपील करने रोनाको सरकारके विवाद करना थाहा । कोई एक वर्ष तक पत्र स्वयहार होता रहा । नाना साहक और नवाब वजी। के प्रतिनिधि परश्वर मिलते रहे । इस पत्रवादारमें खेना है देशों अफ़मर शामिल थे। अन्वतः प्रजासी ही तिथि सर्वत्र प्रक्र साथ उठने हैं छिये निभित्त की गयी। इससे कुछ काल पहिले चर्यांवाले कानु सोंकी बात केल हुंगे थी। देती पलटनोंके अन्तर पहलेहीसे एक प्रकारको सन्द्रक प्रचलित थी। अर एक नवे किस्तको बन्द्रक प्रचलित करनेकी तनवीन हुई। इस बन्द्रक के लिये यो कार्नुस यनाथ गये उनमें पशुश्रोंकी चर्याका प्रशीत होता था । यह विचार प्राय: चारों और फ्रेंड नया कि यह चर्बी भी और सुभाकी चर्मी है। इमदममें जो फलक्त्रेंसे आठ भोकची दुरीवर है देशी सेना रहा करती थी। जनवरीमें एक दस्ताने कि पीमाकण सेनिक से उसके पात्रका जल मांगा । बाह्मणने कड़ा कि भेरा पात्र अवित्र हो जारेगा । तब सिवाहियाँने उसे बतावा कि अवसव जुळ एक हो रहा है। कातू मांने गौ और सूजरभी वर्षी हमी है. सब आयीं और मसलमानोंको उन्दे चौतसे कारना पहेगा। वास्य थीर भगी सब एक हो जायेंगे।

इस मदार अनेककारण मस्तुन हो रहे थे। परन्तु ह्तना यहा आरदोलन करापि न होता पदि बलड़े पीछे हिन्दी प्रकारक बतन समझन न होता। भारत धेने देतनें तही लोग दिना नेता है कुछ उत्ताइ ही नहीं दिगाते यह आवश्यक था कि कोर्ट त्यका नेता घरकर एस कार्यका भार गिरसर व्याता । उस कातको परिस्थितिका अभ्ययन करनेने थिहिन होता है किहिन्ताके मामाहाँसे राज्युकों त्या बेतुमार्गि अंग्रेजोंके प्रति पूचा वह रही थी। बहादुर बाहकी येगम जनीनड महत्त सदा अंग्रेजोंके विरुद्ध कोई न कोई उपाय सोचडी हो रहती थी। इसक बहा कारण यह था कि अंद्रोदी सरकार स्वयं महाराज। धिराजकी अवधि लेनेकी सजवीज कर रही थी। इस संगठनका पाराधिक निर्माता नाना साहब था। यह अन्तिम पेत्रवा द्वितीय बाबीराबद्धा इनहतुत्रं था । बाबीराबड़ी आठ लाल वार्षिड पृत्ति निज्ञी थी । बनने बहुतता पन एड़न करडे अंग्रेजी सरकारड़ी धहना-निस्तान और पंजाबके मुद्रोंमें बड़ी सद्दापता दी थी। असकी गुल्बके उपरान्त मरकारने नाता साहबद्धी वृत्ति यह अहतर कि तुम्हारे पात यहा धन है ज़हा कालो । निवासने इचक्यप्रको स्वीकृति के किये रंगु बाह्यीको और नाना साइवने अजीव अजा जो नाय द एक मोग्य स्वन्दिको भरी उन्ने लिये हुंस्लैम्ड नेजा। सार्धी रुपये स्वय कर दोनों हो निरास दो बाग्स आना पड़ा । अज़ीम अच्छाची पड़ा मीतित और चीरर पुरुष था। यह लौटते समय तु हों, रूप भादिने होता हुआ आया। उस समय अब वाँ और रूपमें पुद्र हो रहा था। अज़ीन अरुगमी है सौडनेरर जाना साइबही सरगरनोजा परिचान यह हुना कि अवध्यक्ष बज़ीर अजी नहीं तो, नाना साहब और दिल्लोका साह अंबेलोंके विकद्व पदपम्प्रमें सम्मिलित हो गये। सैव्हों साथ. परिवत और मीर मौलयों भेष पर्वकार यहाँ वहाँ यूनकर बगावगान देने लगे । तता-सा करने वार्ड भी अपने तनार्मों कोर्नोंको नरे परिवर्तनसे अपगढ कराने स्त्रो । कार्त सोंडी यात्र हे प्रधार ती उनके सैकड़ी मितिनिधि सब सेनाओं में फिर गये। वे दर्हें सब भवस्याओंसे लुचिव करते और देशी अक्ष्यरोंसे निज्ञहर गुप्त क्रमेटियां वनाते-को करते रहे । संग्रा १९१४ का १० स्पेष्ठ (३१ मई १८५० ई०) सर्वेष उडते हे किये निधि । किया गया। कोर्गों हे भाग हुए करते हे लिए सब साधन मंगीगर्से खाये गरे। प्राप्तने एक स्वानसे इसरे स्थान रोटियों बांडी गर्यी विसन्ना वर्षे सोयोंको ग्रस आन्दोजनका जलाना था। नाना साहयने बात्राके बहाने दिएडी, रायनक आदि यहे वह नवरोंका स्वयं दौरा किया। सरकारी पुरिस और उसरे नौकर भी कम्पनीके विकत । दूद देहेको तैवार हो गर्म, इसरे जुनीदार और पनाक्य भी उसमें मिल सरे ।

हुपर यह तुस्तान नाच रहा था उपर आंख्यतेनाचे धष्यताँने उन्हीं कार्नुसीँकी जारी करनेकी भूख की। बारजपुरतीं १९ और ३४ नावरकी दी एउटने थीं। १९ नवस्थाओं कार्नुसीँकी कारनेकी जाता हुई। एउटनने आहाका पारन करना कसीकार किया। उस परुटनको हुए देनेका निर्मय दुआ।

वन यह आहेत सुनाना गया तो २४ नम्मामें भी इत्याल मच गयो । नौकरी हो हुने हे लिए अभी हुनने सीच ही रहे थे हि एक आसण सैनिक मंगल पारहेने तज्यार हापने लेकर चहा, ''उड़ी भाहनो, सनव आनवा है।'' यह इह इसने अंकेले ही अपनी पहालके गीन अंभी न अफ़तरींका यथ कर हाला ! सेनामें यह भीन मर्चड रूप पारण हो कर रही थी कि वर्षोत्रार्व अनुनीकी यात मिरिय होंगी आरम्स हुई । वूर्ष पूर्ण कि हमका पर्चन किन नाय पह भी यातका करन कर देना आवश्य हो । सब्द १९१० में मोन्य जाति औरमाके साथ युद्धमें स्मार थी। आयोवर्जी स्टियसप्टी हूर वातकी स्मार थी कि अमेजीया रूपके साथ युद्ध होगा। अब सारतप्रनीमें यह अरुवाह कैजने रुगी कि स्मार्थ स्टिवस्थी जीत किया और राज्यवित्ती वहांसे मान आयो है। उन व्हांगीके किये वह गुमसाम्म था, वो किसी विभिन्ने भरान यहना हेना चाहने थे।

वब अंग्रेज़ी सरकारने अपनी आंग्लोताको ब्रीमिया दुवा भेवा हो नह सर्व अंग्रेजी सरकारको निर्वचनाका प्रमाण समक्षा गया। इसो समय अंग्रेज़ आपनी युद्ध वर्गने किये तिया हुए। अपन्य के पास्ताने अंग्रेजोतीन वराने किये अंग्रेज़ें महितीके वाद्यसाह केपास भेदी। बर्चने कट्टा भेजा कि सभी सुप्रदासांको सरकार एका वर्गके अंग्रेजी शासकोंको प्रियासे बाहर कार्येना पाहिते। इस अभिनायका पृत्र योग स्वाचन सम्मार किया गया निवास सुग्राज-गामके युजरुत्वानो चर्चा की गयो थी।

यह जनवाद सर्वज फैलावा गया कि भव अंत्र जॉको पलाबी हे बुद्ध दे वशर पूरे सी वर्ष ध्वतीत हो चुके हैं। एक सी वर्षहो इनका राज्य-काल या। इन बकार की वार्तोका सर्वतायारण है हम्बन्द विचित्र प्रभाव होता है।

हुन सब वातींको सिंहासनच्युत राजा तथा नवाब बढ़े प्यानसे देख रहेथे। अमे ज़ोंको इनका कुछ भी ज्ञान न था। उस समय 'गुहवर विभाग' इतना मुन्न-वरियत भी न या। आयों और मुसलमान सैनिकोंको देवल धर्म सम्बन्धी बात ही प्रभावित कर सकती थीं। राजा और नवाब या तो आर्य थे या मुतलमान। सैनिक लोग उन्हों धर्मीडे अनुवायो थे। उन लोगोंने धर्मडे नामवर अपीड वर्रडे सेनाको सरकारके विवद करना चाहा । कोई एक वर्ष तक पत्र स्ववहार होता रहा । नाना साहब भीर नवात्र वजी।के प्रतिनिधि परस्तर मिलते रहे। इस पत्रव्यवहारमें सेना हे देशी अफसर शामिल थे। अन्द्रतः प्रतामी ही तिथि सर्वत्र एक द्वाय बरने है छिपे निधित की गयी। इससे कुछ काल पहिले चर्नीवाले कार् सींकी बाव फेल पुरी थी । देशी पलटनों के अन्द्रर पहुचेहीसे एक प्रकारको बन्दुक प्रचलित थी । अब पृष्ठ नये किसाकी बन्दूक अपलित करनेकी तहवीज हुई। इस बन्दूक़ के लिये जो कार्युत पनाय गये उनमें एमुओंकी चर्चीका प्रभोग होता था । यह विचार प्रायः वार्ते और फैठ गया कि यह चर्वी गी और सुभरकी चर्नी है। दमदममें जो कडक्चे से आह मीरकी दुरीवर है देशी सेना रहा करती थी। जनपरीमें एक दस्ताने किशीशास प्रसंतिक से उस है पात्रका जल मांगा । बाह्मजने कहा कि भेरा पात्र अवित्र हो जारेगा । यह निसाहियोंने बसे बताया कि अवसव कुठ एक हो रहा है। कातु सोंने गी और मूलर भी चर्यी लगी है, सब आयी और मुसलमानों हो उन्हें बोतसे काटना पहेगा। प्राप्त थीर भगी सब एक हो जायँगे।

इस महार अनेक कारण प्रस्तुन हो रहे थे। प्रान्तु इतता वहा आन्दोलन कहानि न होता पदि बसके पीत्र किसी मझारका बतन संगठन न होता। भारत की ने देवने सुरिशन रसा प्रत्युत मारे भारतमें आना राज्य यना जिया। सेरजां समाचार मृतरेही उन्होंने यही विष्णतामें मियांनीर और पंजायकी ममस्त पन्यतमें महत्र ले लिये,
लाहीर द्यांने देशी सियादिगों ही निकानकर अंग्रेजी सियादी प्रविष्ण कर दिये। इसका परिचाम यह नुभा कि पंजायकी पलटनें भानता मैदी रहीं और लारेन्सने पंजायी
पन्यतकों दिली भेज दिया। जन मनय प्रायः नमस्त भारतीय पल्यतें तिवाही इनमें
सिम्मिलित ही सुधी थीं। अतः लेवल जालकार और फिरोजपुरकी पन्यतें दिवलीभेजी गर्यी। पेसापरधी पल्यते शस्त्र ले लिये गये। होतीमरदानके पन नम्यरके
मैतिकोंने हिष्यार देनेसे इन्कार किया। यज निकलमन आंग्लेसेना लेकर उनके पीठे
गया जो यह लहने नरते चले गये, बहुतेरे सीमा प्रदेशमें भाग यो। किनवेही
कास्त्रीर रियाहनमें पाच-स्थाके लिये गये, पर यहां राजानामें या तो लेवल हिन्
गो या बाइर निकलबा दिये गये। उनमेंने एक महत्त्रके लग यन तो लेवल हिन्
गो गा बाइर निकलबा दिये गये। उनमेंने एक महत्त्रके लग यन तो लेवल हिन्
गो गा बाइर निकलबा दिये गये। उनमेंने एक महत्त्रके लग यन तो लेवल हिन्सी
मेजना सरल था।

पजाबके अन्दर इस नूफानको रोकना इस कारण भी मुगम था कि पंजाब सभी कुछ हो वर्ष पूर्व भरता वन अंग्रेजोंके साथ आजमा नुका था। इसने सीव किर पंजाबके लोग अंग्रेजोंके साथ शुद्द करनेका साइस न करते थे। यदि कुछ विदोष नुने हुए मनुष्य आंग्य-राज्यके विरोधों भी थे तो वे बस समय कुका-आन्दो उन्हों सम्मिल्ति होगरे थे, जो अभी गत दो वर्षसे आरम्भ हुआ था।

पंजाबहे असिरिक राज्याना, यम्यूर् और महासका भी इस आन्योलना किया स्वमें कोई भाग न था। दिली, कानपूर और लखनक इस विद्रोहके तीन वहें प्रेम्प थे। उरेष्ठ मासमें ( निर्में केन और जूनके निर्मेशके तीन वहें केन्द्र थे। उरेष्ठ मासमें ( निर्में केन और जूनके निर्मेशके तीन वहें आरममें ) ये नगर एक दूनरेके प्रधान डक्त गये। केन्द्र पक्ष बाइस्य सिताड़ी अलीगड़ सेनामें सरकारके विकद स्वाक्षान देशा हुआ पठांग गया। उसे नगर रितिन्छ हो हुआ। कीन कीन मार रितिन्छ ही हुआ। सारा नगर भीनों के विकद डक्त गांगु आ शास केम मार रितिन्छ ही हुआ। सारा नगर भीनों के विकद डक्त गांगु हुआ। इसके अनन्तर इस्या और नतीराबाइमें भी वर्ती वायु चली। केन्द्रिक अनन्तर इस्ता और नतीराबाइमें भी वर्ती वायु चली। केन्द्रिक सम्बद्धार कहें जी निर्मा सेरी केन्द्रिक सारा कीन वाय ( जारती) था। सरदार की बहादुर कहें जी निर्मा अपित की का ( जारती) था। सरदार की बहादुर कहें जी निर्मा अपित का वाय हो। इसकी विद्यान था। उन को दिल्ली वेदसाहकी भीरने सरिता वहुंचा तो असके साथ सारा नगर का मारा हुआ। पा अपने केनितालकी भीर मांग गये। सूर्वेदर सन्तर्मा सेना किन विद्यान गां और सोबाहुंदर बादसाहकी भीरसे स्वेज्यन्यक सोवार स्वीवर किना नगा।

बरेलाके पण्याय शाहमहानपुर, मुरादाबाद और पशयू समेर विद्राही

सेरामें अक्यरोंने यह देखते हैं किये कि क्या सप्तमुख मिराही आहे तो साओ ज करते हैं, अपनी सेनावर भी परिक्षा करनी थाड़ी। इ मई (२३ केशक) के स्मानावड़ी पुक्क कम्पनीकों कार्त्र रहा प्रयोग करने किये कहा गया। वब कार्त्र भी अपनी अपने कार्त्र रहा किया कार्य में अपने कार्त्र रहा किया कार्य में अपने कार्त्र रहा किया किया कार्य करने क्या किया कार्य करने क्या किया कार्य करने क्या किया कार्य करने क्या किया कार्य करने कार्य कार्य करने कार्य कार्य करने कार्य करने

मिछ गर्यो । बन्दोंने पहिले भवने ही सेनारविको गोलीसे मार बाजा । नहां की कोई भीज किंद्रा मारा स्था । अत्र मेरहका सोपलाना भी पहुंच गया और बाहुर साहको जो किंद्रा गयानी देहर वाद्याह भिन्द्र कर दिवा । बाद्याहरे कहा हि मेरे पाम तो कुछ नहीं है, तैनिकोंने उत्तर दिया । 'हम पन कोच सुरक्ष नुष्मी पाम से भारते ।'

दियों हे कोगोंने मिर्ज, बेंक और सरकारी यम्बाउयको नह कर दिया। सार्यों के आर्ज मारे गये। जो बसे भेग यह करमाना गये। कियो भोख रागेय अकन्य नहीं हुमा, यागि इसके मान्यज्ञेते आस्त विश्वासीय होनी हों। वश्यों कैनियकों हुमा भयकर परनाकी गुजना निकी मो उसे हुनना विशय हुमा कि ब इसका विश्वास होन करना या। उनने पीन जाने याडी खेनाको पीठे बुना किया. भी

वाना भागता । १० ज्येष (१) मार्ट्) को दिल्ली हे कार्नों हे ताच भवें भी हमा हुई हुना । हुन दिन भोड़ते ताहे नामचार्ता ने गोरणा चट्टार आ पहुंची । १० भी मां ब्युट्ट भी मार्ग हे शानाम तृत्व पुत्र हुना दिनारी भागत रव वीर्या ने हुँ। नामों ने गाय कार्य । उनका नेता व्यवसाय हुना को तात दे की दूर रेचा या नीर न समी वर्यान्य साम ही या, द्वाबिन मेंदिस्ट किंद्री कोर नाम । हुन दिह चार्यानियों हो मन दिले भारहों । वर्ग

कीर भाषा । द्वार दिश पात्रादिशोंको सेना दिली भागूची । बार्र पर पष्ट लिख केना भाषात्रक है कि पत्राद्ध अप इस्तरन राज राज्य जारेना की सीच्यासारी शुर को दुविसान की स्वित्रक की क्लोने भानी चीचलाये न केनत पात्राद्ध कारी है कि मुस्टिन रमा प्रस्तुत मारे भारतर्ने भारतारामा बना विचा । मेरवर्ण सम्पनार मती-हो उन्होंने क्यों निदुरानामे नियांनीर और पंचावको ममस्त परवनोंने शक्त से जिने. नाहीर दूर्वमे देशी निराहिलोंको निकानकर अंबीजी निराही प्रविष्ट कर दिये । इस-का परिशास दह हुना कि पंजाबको प्रतरने मान्त बैद्ये रहीं और लारेन्सने पंजाबी एकरमको रिलो भेज दिया । उस समय धारः समस्त भारतीय परदने सिराहीदरुमें निम्नीत हो बड़ी थीं। अनः बेरन जनग्वर और विरोधारकी पहरने दिस्ती मेजी दर्शे । देशासरकी पकटनसे शस्त्र ले लिये गये । होनोमस्तानके ५५ नम्बरके नैनिकोंने रुथियार देनेने इन्हार दिया । यह निकत्मन आंग्डसेना लेकर उनके पीठे यदा को बहु लड़ने परते चले गरे, बहुतेरे भीना प्रदेशमें भाग गरे। वितरेही कारमीर विवासनमें पान-एक्षाके जिने गरे, पर वहां राजाताने या तो इन्त किरे यदे वा बाहर निकल्या दिवे गते । उनतेने एक नहत्तके त्रण मण नोपाँके सहस्त पहुँचे गरे। इन प्रकार पंजाबका कटक दुर हो जानेतर अबोजी सेनाको दिस्ती नेजना नरल था।

पद्मको अन्तर इस जुलानको रोबना इस कारत भी मुगन था कि पंजाब मनी हुछ हो पर उर्वे अरला यन अंद्रोडों हे साथ आउना लुका हुया । इतने सीव क्ति पंजारचे लोग अंबेजोंने माथ पुद बरनेश माहम न बरते थे। यदि हुउ विरोध भूते हुए मन्त्र धांग्ल-राष्ट्र है विरोधी भी थे तो वे उस समय हाहा-आम्ही कार्त मन्त्रित होयरे थे, वो भनी यत हो वर्रने भारन्त हुआ था।

रंजाबंदे मनिरिष्ठ राजातावा, बन्दर् और नदानका भी इस आन्होलनमें क्षिया स्वमें मेर्ड भाग व था। दिली, बावपूर और लावनम इस स्थिएके तीन रहे देख थे। होत्र मानमें र महीने अना और जनके अरम्बद्धे ) वे नवर एक हुनाँके पक्षा हुन तहे । पुरु बार्क्स विभावी अधीयकु मेनामें मरदारके विरुद्ध स्था-रनर स्पन रेचे हुन रहस तथा। उसे सारी रविनेष्टवे मानदे कोनी ही रागे । इसका परियान समात और भन न होका प्रतिकृत ही हुआ । मारा नगर अंत्रेजॉ हे जिसद्व इट पहा हुआ। इस हे सनस्वर हुछ रा और नसीराबाहरू भो पते पतु पति । स्टेंडमाइमें सेनी दश मारी मैन्या-रच ( प्रारंगे ) या। नरहार यां बहादर रहेजी निर्मा श्रीपत्र रहनाही मनावसे था। स्वस्त भद्रीवी मरशस्त्र दवा

विश्यम् भा । वर भी दिलाभि बार्गाइकी भीरने महेता दुर्चा ती उनके नार मारा नमर व्हास मुझा । पर धरोत वैक्षेत्रावसी धीर मान सबै । सुदेहार बलको नेकाकि कामा का और मांसाहर करणावसी भोरने स्हेन्सकत सरेतार रहें हर हैं दा रहा।

करियंके राजार माहनहारहा, सुराक्षक के बेर बहावूँ सबके विहीशी

रपानींका अनुकरण किया। सिराहो, युजिस और जनताने मिडकर वहेडस्वरक संयुक्त मान्यमें रिदो- स्वतन्त्र कर दिखा। बनास्स और हुटाहाबर्स मारति इका प्रधार ' पडटरोंके अतिरिक्त क्षित्रसींको रीजोम्ट भी विप्तान मीं। 1 ज्येड (३३ मई) को बनास्क वार्रिकोंने माण छता तो गयी

२० ज्येड ( १ जून) की भाजनपाइने नहारा बनाकर निपाइ छोग उठ सहे हुए जन्दोंने किसी अमें ज़को कष्ट न दिया बहिक गाड़ियोंने विद्याबर उन्हें बनास नेज दिया। बसी समय बनाल गीछ हुउ भौरतिना छेडर बनास पहुंब गा या। उत्तरे सैनिकांसे तास छेनेको तबयोज की। सैनि विमेरीदियांका सर्माता करने के छित्रे बस्त हो गये। सिनकांसे गा आहे हों

प्तराना कर साम दो का उथ वाय हा यथा। स्तरस्ता वा वा वा प्रवादा साम दो गयी। अववृत्य क्तारम भी प्रवाद सहुत इस दिव गया। अग्रज़ सेतापतिने सहस्तों देतों व्यवकामी तथा मनुष्यों का घर कर दिया और क्षांमी दो। इलाहाबादमें लोगोंने उठकर जेल, रेल, ता और बंक तोड़ दिये। लयाज़्जलली मामक एक व्यक्ति उतका तेता था। वह व्य दिव दिवशे वाह्याहके पास दियों मेजा करता था। जतल्ल मील उठके थी (1) जून) को हलाहाबाद पहुंचा। तुर्गं अभी जिम्सोंके कारण सुरक्षित मा

ह्याकृतकडी अपने साधियों है। केक्ट कानपुर पहा गया ।

जनरह नीहका रक्षणत तथा हत्याका कार्य बनारमसे भी बहु गया,
प्रतात नीनका
चारा मिक्स कार्यास भी अपने अपने अपने क्षा स्थानि वर्षकी
प्रता अपने कार्यास भी अपने स्थानि वर्षकी
प्रता भिराय जनरूक नीहक है। हमका बहुत कुछ

कानपुर विद्रोहका केन्द्रस्थान्या। आश्चर्यकी बात है कि जब नारा साहव अपने भाइयों और तांतियादोपी सहित हुन सारे आम्बोळनके बगप सोषमा या तब भी अंग्रेज़ अफ़्सर उसे अपना शुअविन्तक ही समक रहे थे।

जब कानपुरके सेनाध्यक्ष सर हा बेजरको कानपुरमें प्रजाशीभका भय हुआ को उसने नाना माहबंत रक्षाके जिये प्रार्थना की। नाना साहबने यहाँ अपने स्वीतक कोचके चारों भोर एकन्न कर दिये। सामरी उसने

कानपुरमें दिशेष छखनकर्म थोड़ी भोडिसेना संगायी भीर तुर्गेस भीजनकी सामग्री पुत्रत करा ली । नगरके लोग-भाष, मुसलमान भीर

साममी एक करा ली। नगाई लोग-आर्य, मुख्यमा और सिराहो---यु के कुंप्योर्थ एक हार्ग थे। व में जगांक अनुमान स्थित लगांचा जा मक्ता है कि देशाई भी जो नायनेका काम करती थीं सिमितिक होकर मिगा-दियांके वर्ण किंत कराती थी। १० वर्षत्र (२ मा) को दूरका दिन था। भर ए... वै विचार में बम्मीस्थान स्वितार्थ था किन्दु यह दिन सामित्से क्यार्थ स्थान गया। कमनुस्ति नर प्रदेश : भून) को सेनारे विद्योह कर दिया। शोन महत्त

निया हिचोंने भाना साहबको भयना बादशाह भंगीकार कर लिया । मुधेदार

मैनिड रहे और नाना माइबंड कैम्सी जा पह से ।

निक्कासिंह सेनाका जनरङ नियत किया गया। अब नाना साहबने मिस्टर स्नू को हिल्ल भेजा कि दूसरे दिन तुमरर आक्रमय होगा। दुर्गेगर आक्र-नाना नाइबका मध हुआ। अंग्रेजोंने बड़ी तक हो सका सामना किया, परन्तु नेदल वहां विधामते रहना, कहां इतनी बड़ीर गरमी और तोपके गोलोंडा प्रतिकास मय ?

इधर लोगोंबा उचाय वह गया। प्राप्त लोग भी नानासाहबके सर्वकें नीचे एकत होने लगे। दिवयी अपने हायोंसे निगहियों को वल तथा दूध पहुंचाली मीं। यब सिपाही एक वाते ये तो हट आते थे। ऐमा कई दिन होता रहा। नाना साहबने लोगोंडी सम्मतिके अनुसार नगरने प्रबच्चे लिये अध्यक्ष और न्यायाधीस स्थिर कर दिये। ११ आपाइ (२५ जून) को सर्वमा हिस्स हंचर सर स्नू वे सिप्यमूचक मंद्रा दिख्लाचा। अंतर्में निश्चय हुवा कि अंग्रेच दुगें और सर्वसामग्री नाना साहब्बके अधिकारमें है हैं और सब अभे व इलाहाबाद पहुंचा दिये वार्षे। १३ आपाइ (२७ जून) को अंग्रेच नावोंने समार होकर हताहाबाद वानेवाले थे। पाटरर सहस्यों दासों दुख्य एकत्र थे। नाना साहब्बके नाना सोहबक्त नान मुनकर सैकड़ों पुरुष कानपुर्ते आये थे। ये वे लोग थे विनके सम्यन्थियों, वालकों या विवांको सेनापति नोलकों आवाले चीली दी गयी थी।

भंत्र बॉको से वानेके लिये विशेष नौसर्षे तैयार को गयी थी। उनमें भोजन आदिकी सामग्री भी रसी गयो थी। अंग्रेज विजयों और वर्षे पासकियोंने विश्व कर वहां लाये गये। जब वे नावोंने पैडे तो सहसा जनसमूहसे 'आरो वन वमूहरों किरोगीकों के सारके साथ गोलियोंकी वर्षों होने लगी। उपेजना किरोगीकों के सारके साथ गोलियोंकी वर्षों होने लगी। उपेजना किरोगीकों के सारकों मेर मेर ने नहीं में हुद पड़े और द्वकर मर गये। वाना साहब अपने अपनामें था। जब उसे यह इसायार निला तो उसने तस्काठ अधारिहोंको भेजा कि अपनाभी विधा वस्पाकों की है हानि न पहुंचे। इस आजाके पहुंचेनर १२५ अवटार्षे और वस्से जठमेंने स्वा किये गये और वे एक मकरकों नवरप्रशीमें रहे गये।

इसी प्रकार २१ जेड ( ४ जून ) को छोत स्टोनीमें रहे । छश्तीवाईको राज्य आसंको राजा भगोकार इस दिया और दुर्गेनर भविकार करके सीते अधिक दरसोनां भन्ने मोंको कैंद्र कर यह निर्धेच मुनाया गया कि इनका स्टानीको कोई अधिकार न या इसदिये सबका सिर ग्रागेरीसे पूर्वकृतिया बाव ।

शों उबों बात धर्मान होता मया सिराही एक दूमरेगर होतारीम्य करने लों । ग्रहोंने नगरके धनाव्य दुवरोंको नृदन भी मारम्भ कर दिया । नीमच्छी नेना चटनवरीको आजा न मानकर एक माममें चडी गयी। इप्यर १ भावर्ष १ भावर ) की निकटनन सेना केंद्र उनरार वा पृत्ता । देशों सैनिक कड़ी देशाने कड़े पर सब कटकर मर गये। इस निक्यसे औंचल सेनाका दिल और वह गया, इसर देशी सिपादियोंमें अधानित केंद्र गयी। अब ऑक्डसेनाने चार मानोंने दिल्लीय गावस्य करनेका द्याप किया।

२९ भाइपद (१४ स्वितम्बर) को यह धावा हुआ। सिशाही लोग बहुत धीरनासे छन्ने। किनने आभेज अफसर मारे गये। देवल एक चौधाई दिही उनके अधिकारमें आया। निकल्सन जम्मी होक्स असतालमें प्रश

िक्षापर माजनवर्ष था । प्रधानसेनापति इतना सपभीत हुआ कि उसने घेरा नहां सेना चाहा । जब निकलनको यह बात बात हुई तो

वंग यीर निवाहीने कहा "क्यारहा पांछे व हरता। में अन्द्र अभी वार्षि है कि मैं विलानको बास्त गोलीने सार हूं।" ऐसे समयों अनुमारिक्ष भीतित हुई। अन्यतः यही निअप हुना कि हिल्लीनर अवदार अधिकार करता पार्षिय। दूसरी ओर सिवाहिसोंने दो दुख हो गये। कुछ हो दिलोको छोनून चाहिये और कुछ हमके विकट्ट थे। जनमें बहुत्तमतिका भी नियम न था। ऐसी हसामें अध्ये तिपादी विश्वी छोड़कर क्ये नार्थे। के स्वत्याहित्यों के प्रमानक्ष ८ आधिन राभ से २४ मितान्य ) तक भीत्रण अतिरोध किया। तब तक के उस तीन भीवाई नगर अमें होंके हाथ आया। कनताने बादसाहरी सार्थेन औ कि यथि दिली हाथके बार होते हैंकि सो हम बाहर विकटकर राजुम

नारप्राहरा मानन नाया। उसने यह नारेस स्वीकार न किया प्रभुत हाणी सर्वोच वहत नामक एक स्विक्ति क्या मानकर सन्ते भारते भारते भारतस्तान केपीयक दिया। यह हाणी क्या आंकारोत्तस्ति निस्ता हुमा था। बाद्यासको येनक मारपक्षाका करने दिया गया। हुस्ती नारा मुख्या भारता कार्यों क्या मार्था क्या हुस्ता माना। हुस्ती

निका हुआ था। बादताहरू कवल आराखाळ वथन रह्या गया। हरूक बन्दाने बादताहरू हो यूर्जे भीर एक पौक्डा पड़ाग्रा दिया। हीक्सने तीजेंकी गोलीसे बड़ा दिया। दिखींने हतनी नूट साद हुई कि नादिदाहरूको हट भी श्राके सामने साल हो गयी। दिखींने आपनें सदाने बही लिखा चला क्षाता है।

कु दिन पक्षा मार्च में निस्त्व सेनाओं सहापनासे अर्थ जों हे हाथ भागपी, कु दिन पक्षा भागे सेन्द्र हवर्ष क्रकारों से हजाहारा आवारा । भागवारा धार मके साथ पूर्व मात्रा होताया था । व्यक्ति देश करण हे देवाहके के जीते मीत्रार स्माहाया था पहुंची । अब यह सारी सेना कान्युटओं और थड़ी । इपने पूर्व साथ प्रमाहाय अंक निवारियों निर्दाह का । उस मार्च हुन शुक्ता औं वह समाधार पुन्तर हवर पनितार्थ में बहु साथ । उस मार्च हुन शुक्ता औं वह नो में कें। कंग्रेज़ दिन्दोंकी ओरसे पत्र लेकर बारहे थे। उनका वय कर दिया गया। साथ हो वह भी निभव हुआ कि उन अंग्रेज़ दिन्दोंका भी वय कर दया बाय। कानपुरक्र हो वह स्थान है वहांपर पह नुसंस कार्य किया गया।

१ धारन (१३ चुलाई) को हैयलाक कानपुर पहुंचा। यथापि नाना साहबकी सेना बड़ो वीरता और निर्भयताले लड़ी सपापि धेन अमे लों के हाथ रहा। कान-पुरतर अमे लों को अधिकार होगया। नाना साहब अपना कोप कानपुरतर कमे लें अपित के स्थाप पाना। धानपुरतें अगयित पुरुष फांतीपर का कियत् ए स्टब्स दिये गये। जनरल नील भी सेना लेकर कानपुर आ-पुरुषा। हैयलाकने नीलको कानपुर में पोड़कर स्थयं उत्तनकको और बड़नेका विचार किया।

छलन कों नवाब वाजिद अलोका पुत्र सिहासन सर्वशामा गया। वह अभी वहा भा अतएव उसकी माता उसकी संशिका बनायो गयी। ऐसा बतीत होता है कि लखन कों उस समय कोई योग्य पुढ़ा न या जो सिपाहि-भारत छवत का बींको अपने बतामें रख सकता। दिर मी कुछ सिपाहियोंने रस्स शिवडेम्नीयर आक्रमच कर दिया पर कोई बयरत्या न होने के कारच उन्हें लौड़ना पड़ा। इसके उपरान्त सिपाहियोंने अमेक बार हाइनामाइटसे रेज़िडेम्सीको उद्योगका पत्ना किया किया हुए में सकता न हुई। सर हेनरी लार्ट्स नारा गया। उसके स्थानपर मेजर बेंक निपत हुआ। इसके मर जावेदर इंग्डिसकी नियुक्ति हुई। ऑस्टलेना इवनी न्यविस्था थी कि सेनापतिका मर जावेदर इंग्डिसकी नियुक्ति हुई। ऑस्टलेना इवनी नियसित थी कि सेनापतिका मर जावेदर इंग्डिसकी नियुक्ति हुई। ऑस्टलेना इवनी नियसित था। ऑस्टलेनाको, ठींक नियासाकी दसामें, जवरत इंग्डाकक आगननकी सूचना नियो, पर हैयलाकको अस-हल होकर कानवुर लोटना पढ़ा। मार्गमें एक प्रानकेलीय उठ लाई तुए और उन्होंने उसका मार्ग सर्वथा रोक दिया। इसका परियान यह दुआ कि अयथके शकुर और भूमि-हारोंने इसे अक्नेजी रसावय समक्कर स्थलन क इर्यास्कि अथीनता स्वीकार कर ली।

ईचताक १ भाइपद ( १० भगस्त ) को नाना साहबकी सेनासे युद्ध करनेके लिये गमा। बड़ी कविनतासे उसने उसे परास्त किया। उसने कलकत्ते लिय भेजा कि विना और सहापताके में कुछ न कर सहांगा।

४ भार्त्वन (२० सिवम्बर) को हैनजरून सेना लेकर प्रस्थान किया, और मानमें बहा कही किसी भूमिहारने सानना किया वसका वश्व करना तुभा, प्रामोंको बलाता लसनकर सेना वा पहुंचा । धारानपाग्रमें पुलसर तुमुल सन्तनकर विवस पुत हुआ। सम्राममें बनस्क नोल नारा गया। सिराहियाँने हैनलाककी सेनाकों भी थेर लिया। भव सन्न भोरसे सेनाकें सन्तनकरों वर्षों । बया सेनास्म कैम्प्रेड भी करकारी लसनक पहुंच गया। बार दिन निरन्तर भयंकर रक्षातके प्रभाव नैदान भन्ने में के हाथ रहा। बीक विवयके नमय बनस्ल हैनेताक स्वराहत हो कर नार गया। हजरी बड़ी विजास रेमार भी ठावतम मगरहा केता आसी रोह मा। कार-दुर्भी एक और बड़ा भारी शतु उरस्य हो सथा। 'यह ताता शाहका जुने लिलिक-रोषी था। तारिया दोवीने शतबुर्धी पराजयके उत्पालन सुन्यास्त्रयी उत्पर्थ मोण्डेसे इसने सेक्टबर दिनायी कि ताता साहज ने उसे सेनायख क्या हिया। जब

द्वैसरी बार कानपुरमें पराज्य तुर्वे मो लेलिया दोगो त्यालिका गाँविया दोगों पर्वुचा । स्मने वहाँको सेनाको अपने माथ कर लिया जिर दूसरे मिनिकाँको एक लस्के त्रमने कारपीडे दूगपर अधिकार का

लिया। शानपुरमें भौत्रसेनाका सेनायति वण्डाम् था। तानिका वेसे पास्त कर कानपुरको पवाने कर किया। सेनारपक्ष, कैम्पपैर कानपुर पहुंचा। वो दिन तातिया कैम्पपैर के सामने करा रहा।

२० मार्पातीर्ष ( १ दिशम्यर ) को तीतियाओं सेना पाणित हुई। इपने उपरास्त्र क्रेमपेशने अञ्चेगत्र, इदारा, फड़ेश्ताशह और अयोग्याओं विदेश क्रिया। इसी जंगकहारुको तेपाओं सेनाने बड़ी चीरतामं अंधे जो सरकारबी महाच्या की। सेनां के जिल्ल सिक्त माग धन खालक सा चुड़ेने।

छसनक नगरके अन्दर एक ही नेता काम करनेवाडा था और यह फैनामाइक सीछवी अहमदताह था । जब र माच ( १५ जनवरी ) की सुबना आयी कि

आंक्सोना कानपुरसे चेन खुकी है तो उसने कॉसिट (मन्म) की ६ मीलनी जहमदराह भिक्क सिम्बल समातियों के कारण कर निर्वाय ने उत्था। असेने

अकेले ही अरने आदमी छेडा युद्ध आहम्म कर दिया। यह मुक्तमी हो गया और बडी युद्धता तथा चीत्ताले उसके निराधी करे कर कार्य। यहि दिन पथान रसके से कर सदुज्ज अपने आया। यह करता था, 'यदन करता कर्ताय है, विरिद्धिति चाहे चैनी ही हो'। अन्तर, क्रैमरिक्का देना छोट चायो। अकृतर साहने किर रहे सहे मनुष्यों हो एकत करके नगरम पाता किया। औरक-संसाद जनका मामना किया। जब उनमेले अनेक नार्य गरे नो मीजनोने आग कर अपने साम बसाये।

सार कान में भी दिलों के सदूत हुए मार हुई। महमों जन कोनोगर को भी पैतामंक वन हुना। मोहनों भाग कर हरेडण्युह जा पहुंचा। यह है विष्क भागों से तनकी तोगों भीर कवायदावर्षी के सामनेश्वर हुद मके। मुतिये बुद आराम न कर बतने गरिला गुद्ध-न्याली गुह को । यहां यह भी कह देना आवराज है कि एक होरेसे रहेन सरामित्रने भी स्नोक सेनाइ सातना किया। बुद्ध जनक छुन मारा गया। वह सकतना न हुई तो गरावर्षिक अपने शिताही केहर मारा पाया। आंग्डनेना साहवाहरूकों जा रही यो क्योंकि नीजनी अवस्ताह और

भोडलेक्स वाह्यवाहुरको बाह्य हो भी क्योंकि नीजनी अध्ययसम्बद्धा अपि जाना साहष्य बाहि समान थे। पहणु बह तेना मानेश पहुंची जो दोनी नेता दुर्ग-विच्यत कर बंकी चन्ने गो। परिनीस भयी खांचहादुरतो रागर उक्ता या। आंत्रतोत्ता बंकीको और बही। मत्ते जाकर तत्तको यह जिया। वाहि अपुरूष गाओं करनेत स्वार हो। गोने और वाहिक नीतिके नायने देहि दुर्गिकर ाय दिवे। एक गामी सुबक्के समान पहा या कि सेनारपक्ष कैरारेज उसके पासने तरा। उपने काटकर कैरारेजार आकरण किया, परन्तु एक सिस्स साथ भा जिसने ग्रामीका शिर काट बाजा। २४ वैपास (० सर्ट्) रेडॉम केरा की खोउहादुर सी और सब नेता बरेजोसे निक्ज गरे। जब अंग्रेजोंकी सेना बरेलीमें प्रविष्ट हुई तो मीजगोने साहजहो-(एस अधिकार कर लिया। बहां थोड़ी ऑग्डनेना पड़ी थी, उसने उसे स्माकुत सिरा। शेष नेता भी बहां पहुंच गरे और उन्होंने सब ओरले सिराहियोंकी रेना एक्य कर की। आंग्डनेना पुर करने हे लिये मेवो गयो, मीजगी उसका विकास करता हुआ अवधान जा निक्जा। उस समय उसने दूसके सुनिहार त्यापाथ विकास करता हुआ अवधान जा निक्जा। उस समय उसने दूसके सुनिहार त्यापाथ विकास करता हुआ अवधान हानके पहुंच हिला। इसके पहुंच क्यान सहस्य करना पारिनोधिक किस्स स्वास्त्य अधीन होनेसर एक प्रकारते इस हक्ष्यक्र ने समानि हो गयो। एस

भने जो सरसाको एक वर्षसे अधिक लंतियारोपी भारि नेपाओंको उपानेमें लगा। विहार भी हम इटचलसे सुम्य न था। मिताहियों ही सेना हानापुरने थी पर बड़ा नगर पड़ना था। पहांडे सोर्योमें भी धान्दोतनही सर्वा वड़ गरी। क्रिजनर देशरने वडी पीरपतासे परनेकी आरम्भर्ते ही बना हैना चाहा । पुलिसके एक बनाहार बाहन प्रतीको पकडकर फांची संसर्वः स्वयः वी गर्यो, और इतिएय भले भावनियोंको निसंवयसे बचारर स्ट्रॉसे सीन मौलवियोंको पढड़ लिया। इसका चल यह हथा कि पीर भागी नामक एक पुस्तक-विकेताने अंद्रा महा करके गितांकी जला दिया। निस्तों हो सेना तत्काल वहां उपस्थित हो गयी और उनने सब कोलारल साम्य कर दिया। पार अलांको फांसी दी गयी। सानापरके लोगोंने अवस्थानरा है रहेस के बर सिंहको अपना नेवा बना लिया, और आराको वा बेरा। बर्ग दर्गों पोदीनी भंगे जी और लिस्स लेना भी। जब पानीका अनाव हो गया तो सिस्तींने २४ वर्ष्टेडे मीतर नमा हुआ सीद दिना। १३ धानस (२९ जुजाई) की आंक्सिना दावादुर पहुंची । सिपाड़ी उम्पर टूट पड़े और उन्होंने सबही मार दिया । योबोर्यवर्ने तुमुत युद्ध हुआ । कु बर्रामेड प्लाल होकर भाव गया । आंख-सेवाने जगहोतपुरका विश्वंम कर दिया। वन सेना लखनक वा रही थी तो के वर सिंड भरते निराही लेकर उनकी और यह पड़ा । उनहीं हिमा के स्थानवर मिछन्नेन उनके प्रतिहत भेडा गरा । कु वस्तिह पाँचे हट गया । आजुमगर्मे उसे और आंग्डलेना मिली। यहां कु बरनिंदने 18 चैत्र (२८ मार्च) हो उसे बुरा तरह

हुसानिश्व गायन प्राज्ञित किया और स्वयं प्रशासको और वज पहा। जब भांकमेरा सब जीती आजन गर्ड आ पहुँची तो हुँचानिहान सीटने हुए जगरीनापुरको और प्रस्थान किया। अब्बेजी तेना उनका पीका कर रही भी। भागीरथी नहीते उनके तियही पार हो रहे थे। उनो समय क्रवानिहरू कराईरर एक गोली तमी। उसने अपनी तत्वमान्ने यह शुध काटकर गोलाने काल दिया भीर स्वयं आने साधियां सिंहत व वैशान (२२ धर्में ह ) को महासिद्यामें प्रविद्य हुआ। अंग्रेज़ी सेना दूसरे दिन सामना करनेके दिन्दे था वर्डुची। यादि कुँ वर्रासिद्ध से सिनाही थांड़े रह गये थे और वे थे भी एके सीह, किर भी दे हमी सीताहे को को को सिनाहे सिनाहियोंड़े वी व्यव्हें सिनाहियोंड़े वी साम सिनाहिया है सिनाहियोंड़े वी साम सिनाहिया है सिनाहियोंड़े सिनाहियांड़े सिनाहियांड़े सिनाहियांड़े सिनाहियोंड़े सिनाहियोंड़े सिनाहियांड़े सिनाहियांड सिनाह

सारे सैन्यविष्कवर्से दृक्ष भी थूमा आइनी नहीं या जो वीरता और धमरवीति इ.चासि हुके तुल्य कहा जा सहे । इ.चर्सिम्हके मरनेपर उपका छोटा आई धमरियह भी षड़ी बीरतासे सामना करता रहा, पर अन्तमें निरास होकर ऋहीं चठा गया।

जगदीशपुरके बाद हांचीका क्रम आता है। यहां छः मीबाई रानी स्वीकृत हो चुड़ी थी। वह बड़ी योग्य और नीतिविच्चण स्त्री थी। उसने निश्चय कर लिया या कि जरवड में बीवित हूं भांनी नहीं दुगी। सर ब्रुरोज़ कोसीकी की सीपर व्यक्तित और भेजा गया। उसके साथ औरत्येनाके अतिरिक्त संशाप बावई, हैदरावाद और भोगालको देशी सेना भी थी। यह तेना ६ चैत्र (२० मार्च,) की कांसी के निमट पहुंची। मार्गर्ने इसे बड़ा कर हुआ ार्थेकि रानीको आशासे स्तद आदिके सब पदार्थ नष्ट कर दिये गये थे। रागीमें कहीं युशका पतातक दिखायी न देताथा। परन्तु मिन्धिया, और ीरी हे राजाने मार्गकी सब सामग्री प्रसात कर ही। सैनिक, निकटस्थ भूमिहार चीर शक्युक्दार, स्रांसीमें पृक्षत्र होकर सामना करनेके छिए तैयार हो गये । आंग्यसेनारे । चैत्र (२४ मार्च) से तुर्वपर गोजवारी आरम्भ को। रानी स्वयं दूधर रूपर राती और हैनिकोंका बस्ताह बजाती थी। अन्तम १० चैत्र (३१ मार्च) को शेरुसेना दुर्गमें प्रविष्ट हो गयी। नगरमें सर्वमाधारखड़ा वथ दुआ। मारा ागर उजड़ गया । इस दु:खड़े समवर्षे तांतिया टोवी अपने मिपाही छिये सांती रा पहुंचा पर उसके सिपाडियोंने यही कायरता दिलायी। रानीने जब सांसीको ह द्या देखी तो दसके नेत्रींसे अध्यात वह चडी । अन्तमें राविको सब सादगीं-ही सम्मतिसे चुने हुए सवार छे हाथीपर चड्डर यह वहांसे निकल कालीकी और ली । ऑफसेनापतिने उसका पीठा किया । ज्यों ही यह रानीके सामने आया ानीने तलवारसे बार किया, वह ब्रह्मी होकर भूमिपर गिर पहा । अस्पपुदने श्चाप् रागी निकल गयी और शविकी कारवीमें जा पहुंची। उसका पोड़ा सी मीटले विक वीकृता आप्ता था । पहुंचते ही भूनितर निर वड़ा और गर गया । पहारर की और विविचा टोपीने पुन. युवकी विवास थी । आंख्यसेनाका एक और मारा (न्वेसमण्डको भोर भेजा गया था। असने बान्दाई नवाबको प्राजित किया। इ नवाब भी भागकर काल्यों भा तथा।

स्रोत सेना सेकर आया । जनने तांतिया रोतांको परावित किया। तांनियारोपो परस्तर सबभेदके कारण चडा गया । यमुनाके तहतर स्वांनीको रानीने पुद्रवस्त पहने, भारतंतिकाँको पराध्य किया। अगन्ने दिन एका व्युट्ट शहेको सेना को एका कर स्रूरोत किर आ गया। इन बार उसने अरा कस्योद्ध अधिकार कर लिया परन्तु, राव माहब, बान्दाका नवाव और रानो व्युट्ट स्वांनिया व्यक्तिय साथो वहांसी निकल गये। वांतिया

न्वाहियरसे हुए सेना पुरुष करके गोपालपुरमें इनसे भा मिला। अवसव ग्वाहियरहो कत पड़े। वहां सिन्धिया अपनी तीर्चे लेकर इनके विख्य आया। सनी स्ताहा छेडर स्मार हुद पड़ी और उमने उसकी सेवाको भगा दिया। सिन्धिया वहाँसे भागवर आगरा परचा । व्याविषर्के सब लोग, सरदार और शकुर पेमवाकी और था गरे । इस प्रकार तांतियाने सैन्यविष्ठाका एक और बड़ा केन्द्र-स्थान बना विया । उत्तरमें सुरोज़ निन्धियाको माथ लिये अरली सेनाके साथ ज्यालियर आ पहुंचा । तांतिपाद्येशो आगे बड़ा । सानी अपने सुद्रवस्त्र घारणकर सामना करनेके डिये वैपार हो गयो । उसकी महायिका दो और सम्तियां मन्दिरा और काना थीं। रुके मोहाबतेरर बनरक स्मिप था। यत वह आक्रमण करता तुप रानी बडी बेरदासे उसका उत्तर देवी। इस प्रकार ३ आगाड़ (13 दून) को स्निपको बेर्चे इटना पद्मा १४ आपाड़ (14 दून) को फिर उनने आक्रमण किया। रानी भी बब्बार थी, किन्तु इसके पींडेसे द्वारीहकी मेना आ रही थी। रानी अरने कतियव स्वार लेकर आंख्यतेनामें से निक्य भागी। एक अंग्री स सिवाहीने उसकी सुलीकी मार बाह्य । वह रानोंके हाथसे मारा गया । रानी निकली वा रही थी, अंद्रोज निवाही दोठा कर रहे थे। मार्नेमें एक नाला पड़ा। बोड़ा नवा या, वहीं अह गया। इत्रवेमें ऑन्ड सैनिक आ पहुंचे । रानांने वडवारसे सामना किया किन्तु पाँडेसे पुरु तक्तार उनके फिरसर लगा। रक्त भरी हुई वह नीचे गिर पृद्धी। पृक् नौबर उसे उदाबर पामको कुटियाने ले गया । वहांपर बाबा गंगादान द्वारा सुदूर्ने वक बाले वानेसर वसकी भारताने इस नघर वरीरको छोड़ दिया । सनीका वरीर रमुझे क्यनानुसार सीत्र हो जला दिया गया । इस प्रकार यह बीर स्त्री २३ वर्षकी मायुमें काने जांदनमें एक चमत्कार दिला गयी। कोलापुर, व्यवपुर इत्यादिमें मो शीर उभा पर शांत्र हो दबा दिया गया । निज्ञानको मैत्राने हैदराबादको सर्वपा सर्धित रचा ।

- with the same

सारं रीस्थविष्यवर्षे एकभी ऐसा आदमी नहीं या जो बीरता भीर समस्मीतिषे कु वर्शिष्ठके पुरुष कहा जा सके। कु वर्शिष्ठके सररोपर स्वका छोटा साई भगरीवह भी बड़ी वीरतासे सामना करता रहा, पर भगोमें निरास होकर कहीं चटा गया।

जगरीमपुर हे बाद सांधी सा कम आता है। यहां खर्मीयाई राजे स्पीरत सो चुनी थी। वह बड़ी यांग्य और सीतिनियुण स्त्री थी। उसने निश्य कर दिया था कि जमारू में श्रीवित है कांची नहीं देती। सार क्रारीज कांबीधे

कि जनगढ़ में जीवित हूं कोषी नहीं दूंगी। सह छु रोज़ कीबीधे कॉलाप अपिकार भीर भेजा गया। बनके साथ भोरतसेनाके अतिरिक्त महाय-

कार है विद्यान भी भी भाग के विद्यान के भाग है महान के स्थान के स्

इत्रोज़ सेना लेकर आया । इसने तांतिया टोपीको पराजित किया। तोतियाटोपी परसर मतभेदके कारण चला गया । यगुनाके तटपर कांसीकी रानीने युद्धपस्त्र पहने, ऑग्लसेनिकॉको परास्त किया। अगले दिन रानी सर्वी बार्रकी सेनाकी एकप्रकर छ रोज़ फिर आ गया। इस बार उसने काल्सीपर अधिकार कर लिया परन्तु, रावसाहब, यान्द्राका नवाव वीरता भीर रानी तथा उनके सब साधी वहांसे निकल गये। तांतिया ग्वालियरसे कुछ सेना एकत्र करके गौपालपुरमें इनसे था मिला। अबसय ग्वालियरको थल पढ़े। वहां सिन्धिया अपनी तोषे हैकर इनके विरुद्ध आया। रानी रसाटा हेकर उसपर टूट पढ़ी और उसने उसकी सेनाको भगा दिया। सिन्धिया पहांसे भागकर आगरा पहुंचा । व्यालियरके सब लोग, सरदार और ठाकुर पेरायाकी और भा गरे । इस प्रकार तांतियाने सैन्यविण्डयका एक और यहा केन्द्र-स्थान बना किया। उधरसे झुरोज़ सिन्धियाको साथ लिपे अपनी सेनाके साथ ग्यालियर आ पहुंचा । नांतियाटोषो आगे बढ़ा । रानी अपने गुद्धबस्त्र धारणकर सामना करने के लिये तैवार हो गयो । उसकी लहायिका दो और सिखमी मन्दिरा और काना थीं। ाज्य तथार हा गया। जलका लक्षायका दा आर सालया लान्द्रा आर काता या। इनके मोझावलेयर जनरल स्निय था। जब वह आक्रमण फरता तब रानी बड़ी बीरतासे उत्तका उत्तर देती। इस प्रकार ३ आयाइ (१० जून) को स्नियको पंछि इटना प्रााध आयाइ (१० जून) को फिर उसने आक्रमण क्रिया। रानी भी तथ्यार थी, किन्तु उसके पछिसे स्पूरीज़की सेना आ रही थी। रानी अपने क्वियस सवार केंक्र आंक्रसेनामेंसे निकल भागी। एक अंब्रोज़ सिचाइीने उसकी सलीको मार हाला। यह रानीके हाथसे मारा गया। रानी निकली जा रही भी, अमेज निराही पीड़ा कर रहे थे। मार्गमें एक नाला पड़ा। घोड़ा नया था, वहीं अड़ गया। इतनेमें और सैनिक आ पर्देचे । रानीने वल्यारसे सामना किया किन्तु पाउसे एक तलबार उसके शिरपर खती। रक्तसे भरी हुई यह नीचे गिर पड़ी। एक नौकर उसे च्याकर पासकी कृदियामें ले गया । पहांपर बाबा गंगादान द्वारा मुहमें जल शाले जानेपर उसकी भारताने इस नधर धारीरको छोड़ दिया । रानीका धारीर उनके क्यनानुमार सीध ही जल दिया गया । इस प्रकार यह बीर स्थी रह वर्षकी आयुमें धपने बीपनमें एक पताकार दिखा गर्या । कोटापुर, जश्टपुर हत्यादिमें

- maritimes -

भी शाह हुआ पर शांघ्र ही हवा दिवा गया । विज्ञानकी मैजाने हैदराबादको सर्वधा

सरक्षित रचा।

### चौथा प्रकरण।

#### पंम्पनीके राज्यकी समाप्ति।

इसके परचान् सबद १९१५ के १५ कार्तिक (१ नदाशर १८५८ ६०) के कार्ती मरकारकी समाचित कर राजेश्वरी विक्रोरियाने भारतक राज्य अपने हायाँ जिया। लुक बड़ा धोरवाशत्र प्रमाचित कर सारे देखमें बोरा गया जिनमें महारांना विक्योर क्वा मक्को क्या दो गयो को सरकारके विकट्स को थे। प्रतिवार्षे बाह्य पोषणा की नर्षों कि भविष्यमें किसी राजाकी विशासन इस्त नर्षों की जावनी, किसोके भर्मों इस्तरंत्र नर्ही किया जारेगा, सहसे

जामनी, किसोड़े भर्मी इस्लक्षेत्र नहीं किया जारेगा, सरका भर्मी पूर्ण इतंत्रता होगी, जिना कियी पश्चात के पत्र दिते जावेंगे, हत्यारि। इंधर दिनपर दिन विश्वीहका दुमन होते देख नानासाहब भवधकी येगन आहि

इपर । ननपर । इन विश्वाहरू । तुनके साथ पत्राल, साठ सहस्व मैनिक भी नेपालमें पहुंचे । उनके साथ पत्राल, साठ सहस्व मैनिक भी विरोतियों हा नेपाल- थे । उन्हें भारता थी कि नेपालका आपी राजा हमारी सहापना

न्त्रम करेता, पर चेनवहानुत्ते करें भावव देनेसे भी इन्हार कर दिया। नाना साइकने बड़ा करोत्य दिल्ला भीर कहा क्रियदिशालय राजा इसारे साथ हो तो जो कुछ हम जोनें बहु नेपालका राज होगा। साथ ही बहुसी क्रिया कि हम लीटनेकी अपेक्षा भावीं हायांसि मर जाना बहुस समाज है। दूस्तर

जिला कि इस जीरनेकी अवेशा आयों के हाथोंसे मर जाना वसन समजने हैं। इससर जगबहादुरने ओख्यसेनाको अवनी रियासनमें आ कर उनको नह करनेकी आजा दें हो। बहुनसे जगरोंमें आग गये और वहीं भूषों मर गये।

तातिया अभी छड़ान रहा। अन्तर्म २० पेत्र १९१५ (८ अर्थेछ १८१९) औ बहु पढड़ा गया और उसे फौयो दी गयी। इस यहार यह मुख्यन भारतमें आ कर चछा गया। इसकी असफ्डनाका कारण यह या छि

र्जीतव हानिकाणनाताता वर्ष पूर्व इन्हीं पूर्वीय संत्राभित असे होड़े कि वे प्रशासकी विजय की यी । अब बहुछा छनेड़े छिए वेशास्त्रियोंने वनके

दिव भी वित्रव करा हो । इसके प्रश्नात धार्मिक स्थापित हो गयी ।

रियानमें सदा के किय वचनाथी पर साथ ही अमे जो सरकारने सर्थ साथाराकों राज्य रचना बन्द कर दिया। इसका एक बात परिवास वह दूखा कि औरमध्यान कर सन्दान आपनकी दिश्व करनेक किये जो अध्यारी कर रहा था, अने देशकी स्तान कर दिया। इस अकार जातान हम आक्रमभने वच सथा।

तूत्रानं वरणात् रचमावतः सानित हुई। महायो दिखनं भीर प्रणारी तरह रक्षात्र जन दूस तूत्रानमें काम कावे। यर्थमाणात्मार उट्टस समाव हामा हा या। यह प्रान्ति अहं सताहरी तकविरन्तर बनी रही ह [स मुख्यमें महर्मी अजे ब्रॉके नाव बट हुए और कई अवसरितर आंका-राख भरते रह गया। अजे ब्रॉके प्रीट्रिम में ब्रिके इसने बड़ी निका बाला को। विकार हा भी कि अंजे ब्रॉके मारानें रहनें को मर या, उसे दूर करने के सबसे काम रोति यह नमारी गयो कि एक देनों में मी क्या को बाद को अजे ब्रॉके की भारतीयोंनें दुक्का काम है लोगे। बातीय महानमां के स्थापित करने का मही कराय था।

नार्ड वैनियवे स्तान नार्ड होतार और निर नार्ड नार्टम बहुवार हुआ। यह नंदर १६६६ (१८६६ १०) वब ता । नार्ड नार्च मुख्य नंदर १६६६ (१८५६ १०) नव, नार्ड निरम नंदर १६६० (१८०० १०) वब, और नार्ड तिल सन्दर १९४१ (१८८४ १०) वब तार्थ। नार्ट्सप्टर नार्ड डब्बर, नार्ड कैमार्डन, नार्ड होत्यार नार्ड कहेंद्र, जार्ड निष्यो, नार्ड हार्डिय, और नार्ड बैम्सार्डड करता संव संव वर्षड तिले बहुतार नितुष्ठ हुए।

ाहे तिवर और सिरावे वात्तरवादमें बत्यातिस्थानवे ताथ पुर हुआ। हेल हाम्मावे नर बारेस अपने पुत्रमें नम्या आस्मा हुआ। तवर १०३१

(१००६ ई॰) में रेसको स्तर्के स्त्रप निकास । स्त्रो

प्रका<sup>्ड</sup> र<sup>े</sup> रुप अञ्चेत्रके रुप अञ्चलस्थारते प्रविद्य र होने दिवे । रुपस ऑन्डवेसरे अञ्चलस्यातस्य प्रदेश किया । सरशको दुर्जिस्सार

मार पर्याः सहित्य कर सहस्य स्थाः तर उनके द्वा सक्त करित निकास किया एता । सहित्यास्तर वैद्याः एता और एक भेषेत्र अकृत्य अदुक्ति विद्वित्त किया प्रधाः कृत मारके मंतर यह कृत्यर और उनके नायी मारे यह। इतिकेश का और पुर्व हिना अन्यरस्त्र दुखाः याक्ष गर्धे हुँ करके मारदस्यति कार प्रधाः

को देख भेके गर्छ हो अपूर्णाने दिरात देखा गर्म गरास दिया। बन्द इस राज्य देश केल गर्दा गुल्का। उन्दे अपूर्णाकी तेलाने तंलर १६१० के ११ भारतर ( मिल्लान १००० हैं ) को सावन हो होत्स दुष्णान खीने तंत्रावरों अबहुत्वास्त्रको बाहुक्य अकोर असोवर नावे आज देखा गर्मा १ अबहुत्व रहत्व गुल्कोंनेन और बीजर असोर हुआ है। उनके बहु उनका दुव असोर विदेशको अनुवासिक्यका असोत नाव।

नर्राधाः जिल्लासर १६०६ (१८०६ है) में एक और सर्वे १९०४ - भारत रेंगु अंधोंको सल्यों जिल्ला किया स्था। समस्य १९८३

स्तिके विकार । चार वेड्र बेड्रीडी सालवे जिला किया गया। सकत् १९४२ (१८५५ कि) वे स्टब्स बनोरा बादमार किया गया,मार्थकोर्

्राध्यक्ष १०) म स्वातं वनातत् वाकाना एक्या त्या, सार्यक्रात् व्यापकार वर क्रिया मचा और स्मृति राजा योधा हुँ है वर रंजून मेज दिया गया।

### पाँचवाँ प्रकरण ।

#### ब्रिटिश्च-साम्राज्य

निरिश्त साम्राज्य की क है बहिक विशेषतामें भी बढ़ा हुआ है। राज्यको आस्तरिक मना विशेषता इसीसे मकट होती है कि हमने कोर्गोंके हृदयार कितना गम्भोर

भागव उत्पन्न किया है। अभाव अच्छा हो अध्या द्वार, इसते कुछ सामन्य महीं। बद्धी तक अनुमान-तिक काम कर सकती है इसते हुए आद-याँमें ऐसा कोई राज्य में या जो इसता सित्त हो, और साब दी जिनने दोतीके इदयपर ह्याना गहरा अभाव भी उत्पन्न किया हो। कहा जा सकता है कि इंगक कारत आधुनिक कारकी भिन्न भिन्न सालाओं हो उन्नति है। डोक है, किन तिर भी पदमा हमारे सामूज हैं। बहु स्थानिक अपने प्राप्तकों साम कत्त्रमाने के किये बड़े बड़े साम्य राहे करनेको आवश्यकता पढ़ी थी वहाँ आंकरात्रमको सालाई, पढ़तास्त्राहर, रेक्ट, तार, बाह और औपनालय आदि लोगोंको इसका स्वस्त्र प्रत्येक समस्य दिखते हरते हैं।

किसी देशका दूसरे देशदारा पराजित होकर उसके अधीन रहना उसके आमके छिये नहीं होता । दासरकों निस्मन्देह यहुत बड़े बड़े दोल हैं। परस्तु इसके साथ हमें यह भी मानना पढ़ता है कि चिटिनाराज्यके समय भनेक छानदायक

ज,ताम एकता

प्रभाव भारतवर्षेतर पड़े हैं, चाहे वे स्तरशीतिसे हुए हों या अस्तर शितिसे।इनमें सबसे बड़ा प्रभाव जातीय एकता है। हमारे अन्दर

मारे देशको उस राजनीतिक पुकताके सूत्रमें गोध दिया है जो इससे पूर्व इस देशमें नहीं राजी जाती थी।

हमारे अन्दर बातीयता ही उत्तष नहीं हुई बल्कि भीनतात्रके प्रभावसे हमारे नेव दूसरे संसारको देखनेके लिये भी सुत्र गये। इसमें कुछ भी सन्देह

नहीं कि लाई विलियन पैप्टिंक्के शामनकारमें विस क्मेटीने राज्यकारमें भंगों हो शिक्षा भारतवरमें प्रचलित करनेका निश्चप किया उस-सम्बन्ध कर विचार केदल यह या कि इस देगके दुरावन माहिलसे सोगोंका प्यान हटा कर उन्हें भगे हो साहित्सकी भीर कुका हैं।

इससे बस्की बातोदवाको विश्वेत करके उन्हें अपने वार्तीय विचारीके प्रभावमें लाता था, जिसका अर्थ दुसरे जारहोंमें उन्हें देशवर्मने परित (धोनोजनवाइन) बस्ता था। पान्तु ऐसे साधन मदा दोधारी नवचारका काम देने हैं। यह नहीं हो मकता कि वहांस लोगोंको वानित्वसे निरामेकी खेटा की वा रही थी उनसर अन्य विचारींका प्रभाव मर्वेधैय न हो। परियान यह हुआ कि उसी विका दूरा लोगोंने वन विचारींको वादा यो कि हरिवर्णिय जातियोंके अन्दर बाम बर रहे थे।

कार्यायकी व्यक्ति रुख दाने और उनकी अवनिष्ठा एक बड़ा कारय यह या कि आर्यायन समारसे अमहयोग पर अमहाय हतामें हो गया। इससे आर्थ व्यक्तिहर मार्ग बन्द हो गया और भारतपर्य अवनत होने होने पहां वढ़ आ रहुता।

यब दो पहार्थ पासरा रक्ताते हैं तो मुख्यों हुमरेला किया तथा प्रतिक्रिया होती हैं। यब दुस्लामके साथ दुस यातिने रक्षर साथी ती हमार दुस्लामको किया

हुई और उनके मुझाबकेरर उनके अन्तरसं "मीतिकिया" उत्तव इ.स. १२११:इसर हुई। धार्मिक पुबस्ताव उन समझ्का गरियान था। तुर सर्व ४२१:इसर सम्बन्धात उत्तर उनको एक संवर्शतिक

महिकिया थी, जिसका बहाइराव हैद्दाभवांकी, समा बार हुनादि जातियाँकी दियानहीं में समा आता है। भीनतार के साथ उक्तर आने में मी दीनी मकर के परिणाम किसते। भामिक पुनरत्मानका रूप आजमाज, आयेममाज, विभागीकी काम सीक्षरी मध्या हुनादि वाचा जाता है। परन्तु भारत वेदर मध्ये मधिक जान के सेक्षरी मध्या हुनादि वाचा जाता है। परन्तु भारत वेदर मधिक जान के सीक्षर जीन के सीक्षर जान के सीक्षर जीन के सीक्षर जान के सीक्षर जीन जीन के सीक्षर जीन के सीक्षर जीन के सीक्षर जीन के सीक्षर जीन के स

र्फ भीत परा विचार को कई है। तार के साथ राम रेसमें उन्हेंब पुत्रा : माधितन ताक्वारिक भीदात तमा नमानतास है। इस पाने पर्यापी भूपत राहे पड़ा सो। पहले पर्योच हा पुत्रा है कि स्तार्क कोस

भारतार जराह कार भारतार वर्ग क्रायर्थ डिके पुरशा वस्ता वे कि वे उनके पास के सामने के स भारतार वर्ग विकास के प्रति महास्त्रीय हमा क्रिकेट डाई. विकास स्थित

होते हैं नमुख हुन माथा एवंड वर हामार भारत्य कर हो। क्षेत्र वरका अधारणा वर्णवार वर्णे यहे । हेर्रावर्ण की सुण्यत्स्यों की धून राज्य के योग भी बड़े के हैं। यजदीन भारतशासिशोंका पत सुरश भीर भारत के शिका तथा वाणायका सन नष्ट करना इसका सबसे बढ़ा भारी काम है।

दिन प्रतिदिन हमारा भन घर रहा है। हमारी यन मान भवरवारी भेदनी राज्यके रीव रह कथन सर्वधा सन्ध्य प्रमाधिन होता। है— 'यह शिवन किया

निम्न अव दिया । तर शर्माको के सुनिक्ष किया !!! विश्वेतारा वहीं तक राज्य है कि लागो, नहीं नहीं करोड़ी सनुष्य अरांद लागे के तरे राज्य कि राज्य है कि लागो, नहीं नहीं करोड़ी सनुष्य अरांद लागे के तरे राज्य है कि लागो, नहीं नहीं करोड़ी सनुष्य अरांद लागे के तरे राज्य के लागे के लागो के लागो के लागो कि लागो

# **छठवाँ प्रकर**ण

वर्तमान भारतवर्ष ।

मोल्हवीं शतान्दीले भारतके हृतिहासका वर्तमान भारा धारम्म दुशा वर्र कि तीन नदी बही शिक्ष्यों हस देगमें उत्तर हुई—धार्मिक पुनरत्वान, मुन्ड मा-ग्रापको स्थारना और हरिवर्षीय जानियोंहा भारतवर्षेमें धानमत । भेजहहीं रजान्दीले साड़े तीन सी वर्षवर्षमा इन गण्डियोंने सरना खान किया।

प्रतिक पुनक्ति मार्ग व सामित होते सामित स्थाप करता का स

संबों जो बातवंडे स्थित होते हो वही किया आरम्य हुई वो सईव विहेती-राध्यके संयोग हुआ करती है। ओडवार्ति ईमाई पी। उनका माहित्य ईमाई सरकी सिहाले सहुर है। अपने सामानी वाहोंकी हुई करवेंडे लिये

कार्यात्र वास्तुविक । जान कार्यात्र कार्यात्र कार्यात्र कार्यात्र कार्यात्र कार्यात्र कार्यात्र कार्यात्र कार्य कार्यात्र वास्त्रियः । जाने जाने जाने कार्यात्र कार्यात्र

मस्ये प्रश्चित्र बरातमे अमेजी प्रभाव गुरु हुना। वर्षा ही पहिशी वार्मिक किया ब्राम्समायके यामचे भारतने दुई। उनके प्रपत्नेक तथा नेता अमेजी स्वयत्ताः से हत्त्वे प्रभावित हुए कि वे असका सामाद्य विरोध कार्यस

स इत्य करा पर दुन । व प ानका सावत्य स्वाप्त स्वर्य स्वर्य स्वाप्त स्वर्य स्वयं स्वर्य स्वयं स्वर्य स्वयं स्वर्य स्वयं स्वयं स्वर्य स्वयं स्वय

अयन दराजन अध्या है ला जावर्ष पासन का शारी है अजिहरू पुषा विद्यान है अवदन अपने पासन दवा हो उनमें हैं। हरामी दराजनदने बीराज क्या श्रम्मीक्षण आर्वेसमायका मीनत्रमा १० अहीते हैंगाई क्या मुख्यान धारिक मेंत्रानीको आहणन पर कहा भागा परिधा को ने होते कि जीत हुए को लक्ष है। बनवर बीराज और साहे कार्य हो एक शाहरानके सामि थे। शानी दे बाहरे के बहा कि प्राचान आर्ववर्ण के देवर मध्या है जब उठन है पारिक मामक प्रमीका नाहि समान है। धार्या मुद्यान करान केरन हो गया। हिए शाहरे के ने मिल्ला प्रमीक स्थापित होन हैं और जारें कैसे दूर करना चाहिए। पीराणिक परिवत मानने वांचे न थे। वे सुकावका भी न कर सकते थे परना विरोध अवस्य करते रहे। स्वामी द्वारम्पकी कियाने,ईसाइयोंकी व्यक्ति के सामने दीगर लड़ी कर दी।

बतके साथ दी मैडम "ब्डाडाइएको" द्वारा विवोतको आरहार्थने काणी। मैडमने समरीकार्भे इसे सारम्भ किया। किर यह तथा कर्गछ सावडार समरीकार्थे यक कर वस्कृष्ट पहुँचे। अक्टॉन विवोत्तकिका सीमाहरीको

पक्र वस्यह पहुंच । अन्हान ।धयासावकळ सासाहराका विवीम ठीका प्रवेश भायसमाजकी एक शाखा स्वीकार किया और स्थामी दवानरूको भवना गुढ बना कर कुछ काल काम किया । ये वह बातोंने वन के

भवना पुंच कर्ता कर कुछ काल दान । इसा । ये बहु बाताओं वर्तक विकक्ष हो गये। मैडम ब्लागरहाको तथा बजल आवकाटने महावामें जाकर को अवना केंग्रह्मान बनाया। चयर के बहु गृहे किये ममुब्य अने आयेथार्मको बचाने वाली किमा समस्त कर हतामें शामिला हो गुपे।

पंतुष्त्रामलार्थे एक ही क्याने ज़ार प्रक्रम और वह गोरिक्षणी माम भी दे पर भाषी राजनीतिक, भाषी थानिक भी । इसके कारण उस भागों भाषी लाय सुन-स्थानों के स्थित् भी अधिक होने रहे । गतकां मां साम्रमायके गिर आनेश बंगदेशमें स्थामी रिकेशनल्द के बेहत्तका प्रचार हुवह । स्थामी विकेशनल्द के समस्य बहु आज यह था कि कहाँ ने भारीका भादि तैयांनी दिन्दू वर्मा के तिहालांका प्रचार कर गयारां यह पित्र कर दिन कि जीनमी देशोंनी थार्मिक संगारों मारिकांनी सर्वा बहुत उस सीमना है ।

जानीय महासभा सबस् १९४० में स्थापित की गयी । हम के स्थापतक अभिनाय यह वा कि निक्षितवर्ग के नेता प्रतिरूपे भारत के किसी नतामें एकब होकर देशकी परिवर जाभीको गवर्गनेष्ट तक पहुंचा में 5 भारमभी गवर्गनेष्ट हमार्थ

सामक वारवनय तक वनुता है। आरास्मा गावनाय हरें व सार्थन महावा पृद्धि चार्यों के स्वलु मेंने वह स्वेदे और साम्यान सर्वत्र सी संते कसी और सरकारने भी भागा नवाइ वर्ष्ण दिया । वर्षों वर्षेल कांत्रे मेंने मारावर्ष के कि हम सीने हेनी या भागान्य सामित्र के स्वत्र को स्वार वृद्ध पृत्य के से दें। साम्याने करें के सामित्र के स्वार को साम्यान हरियान वर्षेण आर्थीं भागाने के कह राजनीतिक विष्यानीक व्यवस्था । सास्य दियान वर्षेण आर्थीं भागाने स्वार्थ कार्याल है। एक स्वक्तार स्व मान्य वर्षों कार्यों के स्वार स्वार कार्याल है। एक स्वक्तार स्व मान्य केन्या विवास या । कार्याल के समस्य मान्य बीवन स्वयं के मान्यिक वर्षों के व्यवस्था वर्षां कार्यों कार्या । स्वारं के समस्य मान्य बीवन स्वयं के मान्यिक वर्षों के स्व सिंव वर्षां कार्यों कार्यों मान्य कार्यों अपने कार्यों कार्यों के सामित्र वर्षे कार्यों के स्वयं के स्व कार्यों कार्यों कार्यों के सामित्र वर्षे कार्यों के स्वयं के साम्यान कार्यों होता साम्यों के स्वयं के स्वयं होता साम्यान के स्वयं होता कार्यों के स्वयं होता के साम्यान के साम्य

માદવજ & નિજ નિજ ત્રામાં ત્ર કોર્ફ શક્યોનિક સમાવતા થો, મોર જ શક્યો કર્ય મારાઓ વિગળ કવિ શો તો કહ્યા માત્ર સામેલસાજની દેશ નવિક મીદ જ્યાર- सीलता बहुत बरी हुई थी, कांग्रे सके कामकी विशेष सत्ता न थी। बहाँ कहीं देशमें हुनिंस हुआ अथवा भूकम्प आया, या च्लेगका ही प्रकोष हुआ कि आयसमाजने अपने स्वयंसेवक तथा उपदेशक भेजकर पीड़ित लोगोंकी सहायता की। आयसमाजने स्वदंशीका थोड़ा बहुत प्रचार भी किया, अहुत जातियोंको उठाने और उनको शिक्षा देनेका भी प्रवन्ध किया। जातीय महासभा उस समय केवल प्रस्ताव पास करके सरकार का प्यान इस बातकी और दिलाती रही कि भारतवासियोंको बड़े बड़े पद मिलने चाहिये, उनके साथ अच्छा ब्यवहार किया जाना चाहिये। त्रिटिश गवनैमेण्टने इन प्रस्तावोंको लगरवाहीसे देसा।

कालने रंग बद्दला । जापान जैसे छोटेसे देशने रूस जैसी बलवती जातिको पराजित कर दिया । दोनों जातियों आंख्यातिके मुकाबकेको यों । दोनोंमेंसे किसी-का गिर जाना अंग्र जोंके लिये प्रसन्तताको बात थी । जहां रूसकी का गिर जाना अंग्र जोंके लिये प्रसन्तताको बात थी । जहां रूसकी भारतपर रस ज्यापान पराजयके उपरान्त अंग्रे जोंको प्रसन्नता हुई वहां भारतवर्ष पर पुजका प्रभाव इस युद्धका एक वहा प्रभाव यह हुआ कि यहांके लोगोंने निवार स्वागी । लाई कड़ानका काल था । उन्होंने भारतवासियोंको निवार स्वागी । लाई कड़ानका काल था । उन्होंने भारतवासियोंको इस्ताओंको जितनी ही उपेक्षा के बताने हो अधिक जलने देशों उत्पन्न हुई । परितास यह हुआ कि अधिक वर्ष जित दल कांग्रेससे असन्तृष्ट हो गया। इस दुई । परितास यह हुआ कि अधिक वर्ष जित दल कांग्रेससे असन्तृष्ट हो गया। इस दुई । परितास यह हुआ कि अधिक वर्ष जित हित कुछ प्रस्तक मारा क्रकता निवास वर्ष गुण्य तहरीको नीव हाले हे व्यक्त पूर्व के किस से उत्पन्न हुई । असने त्र व्यक्त किस हित हुई जितमें रेग्ड एक पिस्तोलसे मार दिया गया । कहारा जोने के वल सन्देहरा नातृ माहर्योंको निवासित कर दिया, और तिलक सरकाने एक राजनीतिक करिया माराने वाले दो सहाराजको एक राजनीतिक करिया माराने वाले दो

के कारच राजनीतिक हत्या हुई जिसमें रेण्ड एक पिस्तीलसे मार दिया गया । सरकाले केवल सन्देहपर नातू भाइयोंको नियांसित कर दिया, और तिलक महाराजको एक राजनीतिक अनियोग में १॥ वर्षका दण्ड मिला। मारने वाले दो भाई ये जिनके साथ एक और पुरुष था। वह सरकारी गवाह बन गया और उसने मूर्ते भाइयोंको पकड़वा दिया। उनका एक वीसरा भाई था। उसने अपनी नावासे दोनों भाइयोंको पकड़वा दिया। उनका एक वीसरा भाई था। उसने अपनी नावासे आज्ञा मार्गी और एक पिस्तील भर कर न्यायालयमें बला गया। न्यायालयमें अपने भाइयोंके पकड़वानेवालंको उसने गोलीसे मार दिया। वीनोंने अपने प्राण सरकार-को अपित कर दिये।

गवर्ननेष्टको सन्देह पा कि तिलक नहाराजका हाप इस इस्यामें पा। बंगाल-में भी अरिवन्द पीपने स्पष्ट रूपसे स्वतंत्रताका भवार किया। अस्पकालमें हो सारे बंगालमें जांस उत्पन्न हो गया और कई नवयुवक अपने वंगालक नवयुवकों-प्राप्तिर खेलनेके लिपे तैयार हो गये। कई समाचारपत्र कि जोरा निकलने लगे जिन्होंने स्वतंत्रताको पताका उचोलित हो। यह थोड़े हा बोरा दुर्नोकी बात थी। गवर्गमेन्ट भी अपनी ओरसे तैयार हो

ाइनाका कार्या । जान नवपुरकोंने गुप्त समिति रही थी। उसको तत्काल अवसर मिल गया। जिन नवपुरकोंने गुप्त समिति वनाकर अपने मतुष्य परिस भेवकर यस्य बनानेकी विधियों सारों थीं पे मिस्टर किंग स्कोईको मारमा वाहते थे। जिस सम्मोपर यंव क्षेत्रा गया उसरर वह सवार न था, वस्यते हो अंग्रेज़ महिलाएं मारी यथीं। इस सम्मन्थमें जोच करनेवर "मानिकटोला गुप्त वह-

यन्त्र" प्रकट हुआ जिसमें गोसाई नामक एक मनुष्य सरकारी गवाह बन गरा। बहुनसं नवयुवक पकड़े गये । खुरीराम बोसको बार फॉकनेडे भारतावर्गे कामी ही गयो । इस वायुक्त वरण वर्ष व्यवस्था बायका बन्द कुकार कारायण भागा दा गया । सा साहितको भीमियोगमें एक भव्भुत बात यह हुई कि एक नवयुक्त में बुगर शरहाई-शांवदक्त कारागृहके अन्दर विस्तील मैंगवा हर सरकारी गवाह गोमाईको गोवियोंने मार दाला और स्वयं इसते हुए फांसीपर चढ़ गया । बंगालमें इतना जोश था बि इस नवष्यक्रो भस्म पवित्र समसी गर्यी ।

·टार कर्जनने बंगालके हो। भाग कर दिये। बंगभाषा बोलने बाली जनताने समका कि यह हमको निवंछ करने के दिवे किया गया है। इसरर बतायमें बदा विक्षोभ हुआ । जब इससे कोई लाभ प्रतीत न इआ तो लोगोंने स्वरंती और बाव-काट (बहिन्दार ) दा सस्त्र त्युक्त किया। इस प्ययत बलता

रवेदशा और बायकाट

हुआ बंगाल तत्काल दूमरी सोद्वीपर पढ़ गया । दवदेशी नवा बादकारको तरग उत्तरभारत और पदावर्ग आ फीडी। पत्रावर्ग सरदार अजितासिक और खाला जाजपतराय इसके नेता थे। 'सर-

दार भाजिससिंह और उनके साथियों के स्वास्थान बडे प्रभावशाली सथा सरकार है विरुद्ध होते थे। रावलविव्ही और लायलपुरमें सुमि-कर बडावेपर लोगोंमें अप्रमधता फैटनो आरम्म हुई जिसका प्रभाव सेनाऑपर जा पहा। मई (बैसाम) सास समीप

the of administration country इसके पुण्यवरानि स्पोट सुना धुनाकर द्विपुण कर दिया। इन्होंने कहा कि पतामी आये-समात्रियों री एक लाग सेना लाला लाजरतरायको सहायतामें ब्रोह करनेके लिने क्या है, और आर्यममात विद्रोहका केन्द्र है। ११ मई १९०० ईमवी (रद्ध वैशाल मन १९५४) के दुर्वही लाग राजवतराय और सरवारअजित सेंह बर्मामें निर्वामित कर दिवे गरे। इसका अर्थ देशने यह समक्रा कि गर्वनमेण्ड साधारण र जनी-

लाना ना पना १ - निक कादालमको दशनेके लिये किसी नियमको ध्यानमें नहीं યા વિક્રમન

लानी ।यक्ष यह उपस्थित हमा कि यदि गवनंमेण्ड इस प्रकार छोगों की इच्छाओंकी तरफस भारत बन्द करले तो क्या करना चाहिये। बंगालक नवसुत्रक गुष्त समितियाँ बनाक्त इस परिणामपर पहुँथे कि वो अपन्यह इम प्रधार जूरता करे उसकी अपने प्राथिक भवमें बाल देना वाहिये । इस रे निपर धन्यों हुए रन नवयुवकोंने किनने ही देशो पुलीय अनुसरीका वर किया कर बह वर अंग्रज अफ़सरोंदर बम पत्रावेद्या बरन किया और अपने ध्यम प्राप्त करनक लिये अनेक हा . बाले । ऐस कार्यों करनेसे छोगोंकी सहानुसूति त्तम इट तथा । व पल च हे राज्यविश्लेष्टियोंडा समुद्द रह गया । सरझरडी मानवर्ष तक कहें मुख्यमें चलान पढ़े। अन्तर- सुद्धके आरम्भ ही जानेरर परिमित्त स्वतुवकी को बैट करक नेजीमें - जरबन्द कर देनेसे हम ममूहकी लगामग समाप्ति हो गयी।

प्रायः कोई विचार एक स्थानपर हो उत्तय होता है पर नहीं वहीं उसे उच्छाक भूमि मिसती है यहांचर यह पूर निहत्तता है। तन्दनमें भारतीय विद्याधियोंको पर्याप्त संस्था है। पेरिसमें उठ भारतीय कुदुम्ब रहते थे जो मोतियोंके

स्थित है। साराम हुए माराम कुछ न एक प्रधान के सामान्या कि स्थान के समीर कैलिकोनिया और प्रात्मित्त स्थान स्था

वसो और कैनेकामें कई सहस्र सिक्त रहते थे। ये रोती या सकड़ी कें कारसानों में मतुरूरी करते थे। सारवर्षकी वायुका मभाव वहते वहल आंग्व-ध्यानरर हुआ। सन्दर्भ कर्द वर्षसे पहित हवामत्री कृष्यवमी रहा करते थे। ये एक मामिक वह "इंग्वंचन सोर्यालीजिस्ट" निकाल करते थे। इसका अभि-भाव मारवर्षकी रातंबताका क्यार था। यह विका कोर्यासकी नीति और असके वार्यकाओं सर सदा आधेर करती थी। ताजा लाजतरायके निर्योजनका मभाव स्थ्यन बहुत वहा। वहां पुरु बहुत थी। वाजालाजतरायके निर्योजनका मभाव स्थान बहुत वहा। वहां पुरु बहुत थी। वहां ताज ताजी विसमें भी हाइन्द्रमैनने पुरु स्थान चीवो वस्तुता दो। यहां भावित स्था पुरुष थे विनको समामान्यसमें स्थान निस्ता। इसन्दर एक और तन्त्रशमें सभा को गयी विसमें उनका जीवनचरित्र मुखाया गया।

एन्द्रवर्ने एक महान लेकर श्वामजी कृष्य वर्गाने "शृष्टिया शृष्ट्रवरी" नामक एक शेष्ट्रिय हाइत बनावा था जिल्ले हुउ भारतीय विद्यार्थी रहा करने थे। इनमें सबसे अभिक बोश्रीले धोजाबरध्य थे। धोलाबरकर उन विद्यार्थियोंके नेता थे जो श्वाब कृष्ट्रक प्रतीत होते थे। दिन प्रतिदिन भारत्याग्यके विपरीत उनकी भारता दहती गयो। इसकी सीमा उस समय भा पहुंची वस सर

सर बरंबडा वर कर्बन बाईसीको एक बस्सेन नदनलाल डॉगराने विस्तीक्षेत्रे मार प्राक्त । दुन ववका का च भी बदी विवार पा कि सर

मार प्राला। इस वयका का चा मा वहा विवास था कि सर कर्जन भारतीय विद्यापिगों के विरुद्ध रिपेट करने वाले विभागका

अफूनर समक्का चाता था। महन खालको चेत्रसे मुठ लिखा हुआ पत्र निकला। उनमें यह हिस्सा था कि पदि मन्दक भारतवासी मेरे सहूत देसको और अपना बर्तस्य पातन क्रानेपर तैयार हो चाय तो देसा तत्काल स्वतत्र हो सकता है। साल्य-विच्छवको तर्राका यह योजमन्त्र था।

ह्न घटनाके अनस्तार सावरकर पेरिस चलं गये । साला हार्याल भी यहां हो विवासन थे। उन्होंने देतके बाहर स्वतवताके आन्दोलनका केन्द्र पेरिस-में वा बनाथा। हससे चिरकालपूर्व : यामवी हुध्यवमां भी अपना समाचारप्र यही हो सेगये थे। यहांचर रहकर और ती हुछ कार्य वे लोग न कर सकते थे, हो जिटिस राज्यके थे। यहांचर रहकर और ती हुछ कार्य वे लोग न कर सकते थे, हो जिटिस राज्यके विवाह होने स्वतववाके जियारको वीवित रस्तवेका अपन्त अवस्थ किया। सरकारको सन्देह था कि सर कर्यनदा वथ सावरकाकी सम्मतिले हुआ है। सावरकर उनकी पहुँचसे बाहर थे। उन्होंने सावरकरके बड़े माई गलेश सावरकायर राष्ट्रीय सीतीको एक पुस्तक कारनेके कारन असियोग चलाना हाह्यकोटसे उन्होंने सावरकर सम्मति चलाना हाह्यकोटसे उन्होंने सावरकर स्वासने असन्ताय होका इंड मरात्र 'युवकीने तुन्त वर्ष्यम्य कियां और नासिक्डे प्रसिद्ध स्टास्टर वैसासको एक पिरेटरसें मार दिया। मारने वाका युवक पक्का गया। स्टब्से महावसी तहाती। से उससे सब निर्मोहा पता हमा गया। इस अभियोगमें प्रवेडेंकी प्रांती और रोपको काकापानीका पुरुष सिद्धा।

्रह्म अभियोगमें एक सरकारी शवाहने यह बताया कि वह पिछीत्र जिस-से जैन्सनकी हला हुई थी पेरिससे मावरकरने भेजी थी। क्यनका यह अंश सर्व

धैन गुष्ट रह्या गया । भारतंडी पुडीस टम्ट्नमें गिरानारीडे श्री मानरवरकी डिये पहुंची हुईं थी । सामरकरडे कार्योडी जांच पेरिसमें हो गिरपनारी रही थी । अभियोगडे शृतान्त जाननेपर जब सानरकरका यह

विचार हुमा कि मेरे करर कोई तोष नहीं है, जो वे कन्दर के किये कर पड़े। विस्तोरिया स्टेशनरर पहुँचते ही चुकीय कहीं गिरमता द हरिका। बही है मा पायवर्षे यह गुरूदमा राग्सित किया तथा। मश्य वह या कि क्या मारत सरकार भांक स्थानसे अरराधीकों के दरके वाचस मारा सकती है। इसका निर्मय मारा परकार है

स्पानले अपराधीको केंद्र करके वाशस माग सकता है। इसका निर्णय भारत पराक्षरके पक्षमें हुआ, और श्री सायरक्तको जहाजपर सेक्ट पुखीस भारतको और चर्ची। मार्सेटकं पीताश्रवस्थानपर जहाज तरसे कोई साथ मील समुद्रमें होता

मार्सिक पीताबरमानपर बहुत करने कोई भाग भीक समुदाई होगा हि सावस्काने अरने बचायके किये रात किया। वह मनुष्यके कहुन साहसका उदाहरण है। सावस्कार अक्तर स्थानकर्यों प्रतिष्ट हुए। पोर्टेशिक भयांत "गुरावर्सिक नो समुदानें कुद गये वर्षाय विद्याने विक्क द्वारा क्रिक तरीत होता है। वब पुजीयको पुत्र वहुं तो के समुद्रका बहुत सा नात ति सुने के नाके पीते नोक छोगे गयी। सावस्का करण सुने यह। मन्त्र पुत्रीन सिराहोंने वर्षे पकड़ किया और पोसेसे माक्ट बहुने सायस्कारों औष्ठ कुटसरके कुट्टर कर दिया।

त्यां हार्यसां किले विराते सातावासिस्त आ वर्षु है। ह्या मानमें ऐसे वार्तावों हो वर्गन संख्या थी जो समृत्ती करने वन एवड करों । ताय ही अने-रिक्षों के हे वर्ष हरेले करने कर बता हो गये थे। तक्के अन्तर होतावास आव् वहें वेगते काम करता था। छन्दन और वैश्वित तो राजविक्तवको असिन ग्राज्य हो रही थे। आरत्वकों से भी भीने पह गयी किन्तु एक प्रस्तान ने से तुनर्विध्य कर दिसा और का सदा थी दिस्सी के बहु हो हिम्स्त प्रकारण के आज्ञा विश्व कार प्राप कोरायायाची भागी हाती है। रामकी कुछ प्रवास की प्राप्त करी होता की स्व कर्मशर्मी अपने । वहांचा हुछ जिएका बीक्षी का कृष्ण सम्मानक ग्रहा के वहुंच का प्रकृषि । कर्म करूम सम्मान प्राप्त । क. हे बागमी जमकी स्थाप सरकों ग्रह का प्रमुख । वितंतार्थी सम्मान । विशेष गर्मा भाषा ग्राप्त नाम । सम्मानी एका नियस क्या विद्याय कर्म भूमा संस्कृष बैतेतारी क्षांत्रकृष हो रावणा जा कि स्मेणा ग्राप्त प्रकृष्ण का से विद्या की क्या की क्या की क्या का स्व क्षेत्रक स्थाप स्थाप की हो स्थाप की स्थाप प्रक्ष प्रदा्य का जाने हैं । स्थाप प्रमुख क्या का स्थाप की क्या की क्या की स्थाप स्थाप स्थाप की क्या का स्थाप स्थाप स्थाप की क्या का स्थाप स्

भेजराम (मन्द्र रा. क्ष्म कळ्डम शरक प्रश्ना प्रश्नाम लोग थाँ वे वेश्वा प्रमुख्य वे वेश्या ल एका च जा । व्याप विश्वपाल काणा वर्षा दिया कि प्रश्नी क्षियों श्राप्त दे हुन्हें स्वित्व यामन संदर्भते । वे रोजन सो संबंध व्याप क्ष्मित काला वे

द्वाबंत ओह्नावरका सारव्या। इसमें इंग्र काकृषे दिरारोठे बहुरावर्के बिनोनोने मनारपन्द नवपन्दिस्स यलनाकृतार और वाह्यपुक्रदको प्रानीकृ इण्ड दिया वा पुकाया। वनक एक पुसने मित्र शोनानावने एक प्राप्त भारको नवा यतान्त एक वह पद्यावको द्वार क्या नि

सरकार इस पर्यक्तका रिका प्रकृतिक विभिन्न सम् क्रम था। इसका बारविक अन्य एक व्यक्ति हासिवहास था। वह काहीरम विवासन था, और न्वाकक रवा तम जाववर मा सास दुवासके देखते हेखते प्राहरी स्टेम्समे निकत गया। उनकी मिरक्तारोक उद्ये काल द्वाम वास्मिक्त रखा गया, क्रश्मिद इस क्रमवर्तीक वह सम्बद्ध प्रकृति ग्रावस या। वह वह भर ब्यासमी रहा। यह भनेरिकाकेल मध्ये वी क्ष्मी मिरुक्त विद्यासकी स्ट्राइटिंग केश अवस्थित विद्यासकी एसा। दोकान मान वर्षन कर व्यवस्थित इस्ट्राइटिंग इस्ट्रायम किमा वाले वसा हो दोका साम वर्षन कर व्यवस्थान स्थानीय है पहने सम्बद्ध मार मारे। इनके पीजे दुसान कि रहा था। मिन्न निक्ष स्थानीय स्थानीय स्थान

इस समय बर्डिन भारतपर्वे इसतंत्रवाद्यां केन्द्र वत यहा ; बंबाडो, वजावे भीर दूसरे लेग वहाँ आ एकर दूप । उन्होंने वर्जन सन्तेमल्डे अधीन पृक्त भारतीयन केन्द्री वसको । वे वर्जन कमेश्रीसे सहायवा लेकर अमेरिकाटे भारतगामियों द्वारा गुरूर पार्टीको सहायता करते थे ।

इत युद्धे भारतीय सेनाने जांस, तुद्धीं और सैतोपोर्टीमवार्ने जान तोड़ वर भंगे ने सरकारकी सहापता जी। भारतमंत्रे जब कि भोरतवानी जर्मन आक्रमण से सदा भवभीत रहते थे, भारतीय सेनाने अपने जाणांसी

तुर्दो मारतका प्रैरिसा धाकाणसे बचा दिया । इन्हैशहरू त्या तुर्दो सहावता यह भा कि यह नन करहीन तथा छोटी जातियाँकी स्थाके निश्चे तुर्व कर रहा है, किन्हें क्योंनी अपने कथीन करना पाक्रा था। जब सकती तित स्क्रीस्ट कथी हुई नी इसे देवल स्ताको भोरते आक्रमणका सप

जब शुद्धको गति हार्येनको पक्षमें हुई तो होने बेवज रूसको भोरसे आजनजन्म मय या। वस समय आहतवर्षो भवने साथ एसते है किये भीर भवने दावेडो क्रियास्त्यों सिद्ध करते हैं किये हुई कहते हैं अपने साथ हसते हैं किये स्थान देवेडो प्रतिवाद की वह प्रतिवाद अपने सिंहा किया है किया है किया है किया है है किया है किया है है किया है किया है किया है किया है किया

परन्तु इसके साथ बगुन्यवदा समुख नाम करनेके लिये रीज्य जनको भेजबर क्योशित वैदानेके दरान्त रीजद कानून पास किया गया। इसका वर्षे स्व यह धा कि जहांपर विदिश्त गायनंनेष्य एक हाथमे थोड़ा मा दुक्टा दे रही धी वर्षा दुन्ते हायसे नियम थानाहर लोगों है दूरवाँचे स्टब्याकों दुष्याओं या विकरों-का मुख्य नहरू करनेका प्रयन्त्र भी कर रही थी।

रीक्ट प्रेश्ट विरोधमें देशसे पूक स्वर रहा । आर्थ, मुसलमान और सिम्ब इसके विकट्ट रह पढ़े हुए । महास्ता गोधी किसीने साध्यक्षकों रांभर रहा थे वह विरोध ने साथ न गये । महास्ता गोधी का विक्रता जीवन इस बानकी पर्योच्य साधी हेता है कि उनके इसमें किसी जाति अध्या मनुष्यते हुँग नहीं है । महास्ता गोधी समके पूक सा क्षेत्र नदों थे, परानु जाही वह दि अस्त्रार राज्याया होता स्वर्ध रे पंत्रित करों राज्या मनुष्यते हुँग नहीं है । महास्ता गोधी समके प्रकार क्षेत्र नदीं थे, परानु जाही वह स्वर्ध परान्य राज्याया हुँग हर्सों अस्त्र के दिन मंत्रपंत्र शिरामें अस्त्र में सरकारकों सहस्त्र की अस्त्रीन स्वत्र हरेश के अस्ति हैं विवार में एन परान्य स्वर्ध स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध कर स्वर्ध कर स्वर्ध कर स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध कर स्वर्ध स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्य स्वर्ध स्वर्ध स्वर मानौ यदो उससे यस्य हो यया कि कौन देसका निज और कौन प्रानु है। संसारने बाहा कि मारववर्षके राजवीतिक क्षेत्रमें एक वर्षे महासुरुवने ५५ रस्ता है।

पंताब तर मार्वक अवद्यापकि सातन-कारकी क्रांतामीने दुःवित हे हुइ था। युद्धके किने बनाव मान्यति कोर्वीका नाकने दुन कर सकता था इदिनार मुस्तनात नव हो नव हुत अपने मो जलते थे कि पवनंतियते दूर को दुन्यता मुस्तनात नव हो नव हुत अपने पवित्र वार्थीके विरुद्ध वहाना है दुन्ते यह मो दैरपीय था कि रूम (तुक्तें) वर्तनके साथ था। युन्यतनानीको धानिक स्वापुन्ति समावका रूम और वर्तनीके साथ थी। युद्ध-सनानितर निकारकों के साथ थी। युद्ध-सनानितर निकारकों के स्वाप्त होता हो स्वाप्त है। युप्ततनानीके धानिक विद्यास्त पह चेट बड़ी यहरी थी प्रवास है। युप्ततनानीके धानिक विद्यासीतर यह चेट बड़ी यहरी थी प्रवास है। युप्ततनानीके धानिक विद्यासीतर यह चेट बड़ी यहरी थी प्रवास है। युप्ततनानीके धानिक विद्यासीतर वह चेट बड़ी यहरी थी प्रवास के सित्स और अपने आपको सर्वें धानिक विद्यास पत्र यो थे। नहात्ना योंचिक व्यव्यें थे, रहे ने सब धरने आपको सर्वें धाना नावनेतर वे व्यव्यर हो येने।

महाला मोधेले रीवट ऐक्टबो सुने दौरार दोड़ना प्रारम्न हिया उनकाविचार या कि में क्षताकारार कड़े हुए किसी भी झाडूबबो दोड़रेबे तिचे वस्पार रहेया। यवस्तेस्यने महालाओबो पकड़ना चाहु

ात्य वस्मार हुता । यत्यमध्य महालाखाँ प्रवृत्ता पाहा पहनदाराको नवरा हुत्तर धहनदायाको पत्त्वा हुछ । उत्तमें वहं बार्चे व हुई । दूसरो कोर दिल्लोमें महस्यों द्वार पृक्ष्य हुए। यदार

नेस्व व्यक्त नेता हुन को। पति पराची पत्ती। तृहा कुछ नहुप्त नारे पत्रे सेस्व व्यक्त नेता हुन को। पति पराची पत्ती। तृहा कुछ नहुप्त नारे पत्रे सेसीने स्वक्री सहीद सनस्र स्व वही नित्ताके साथ करास अपना हुन्यान। सर्व सन्वक्रमस्थ्य मेह दिस्तीने स्व पत्र। तस्ती पंजावने आन्दोलयने सहुत स्व प्रकार

कर माहिक्य हरून बमी हमन्दे सन्द्रष्ट न हुम था। वह दाव बरता था कि बेवल में हो पंचारको समकता हू और वधमें रख सकता है, और पंचारों मेरे प्रावस्त्र मोहित है। वह कवित्त मासके तिने और पात्रे रख तिया गय। यदि वह समस्यत पत्ता को संज्ञास करानी पद इतान होता कि अनवे पंचारके अन्दर अध्यायारी कियरी मधानक सम्बद्ध स्वत्य कर हो थी। यह इच माल खर बना और यह अम्प्रीतन हेच वर सम्बद्ध रख्या उन्हें विरान्त किया कि एक यह हो मार्चक त्याने आहे हंचार के आन्द्रीत स्वत्य कर्मी समाचित कर हैं। अपन्तात, तरानित तुत्रसंद्याय हत्यादि होने हो प्रावहित विराह्म करानी मार्चकता जारी कर दिवा यह । तब करानित क्षेत्र सुत्रतित प्रकार कराने स्वत्र प्रवाहित हाने प्रवाहत प्रकार कराने क्षेत्र सुत्रतित प्रकार प्रकार कराने स्वत्र प्रवाहत प्रकार कराने स्वत्र प्रकार प्रकार कराने स्वत्र प्रकार प्रवाहत प्रकार प्रवाहत स्वत्र प्रकार स्वत्र प्रकार स्वत्र स्वत्य स्वत्र स्वत्य स्वत्य स्वत्र स्वत्य स

बहुतकों से तेया प्रस्त सत्ताक की बाहर कियू रिसहार करते विश्वीस्त का दिने परे, अनुस्तार त्या बहुक हों। सब्बे की स्वी विश्वीस्त का दिने परे, अनुस्तार त्या बहुक हों। सब्बे की स्वी व्यवस्थान कर करते करते हिने स्वस्त दोनों करतो परी। सब्बे कुछ तेले नते परे। तेलीका समुद्द तियों की क्षेत्र बैंक संदूर पुर और देखारों मका दो। मार्जन त्यांके अकुस देसन प्रस्त भारतवर्षका इतिहास ।

यसका प्रतिकार क्रिया। उपने वैसानो सेनेके दिन एकत दूर कोर्गोसर अविवर्धकां वागमें गोलियोंको वर्षो आरम्भ कर दी। बहाते बाहर निकलनेके सार्ग बहुत हो मोहे और बहुतती लंग थे। इजार्स कर निर्देश पुरुष, हत्री देवा बाहक वर्षो मोरे यो। इस दाक्य परताने देवाने सकता करवा कर दो, लोग हर्षो बहातों और तीनोंति वर गये। सार्चेल का सामान कृष्णां। परिवत महत्त्राचीय मालवीय और परिवत महत्त्राचीय मालवीय और परिवत महत्त्राचीय मालवीय और परिवत महत्त्राचीय का सामान कर तोष की। महत्त्राचा गोचीने आजा हो कि वह एक प्रवृत्तिय क्रियाम के समाच की। महत्त्राचा गोचीने आजा हो कि वह एक प्रवृत्तिय क्रियाम के समाच की। महत्त्राचा गोचीने आजा हो कि वह एक प्रवृत्तिय क्रियाम के समाच की। समाच क्रियाम के समाच की। समाच क्रियाम क्रियाम के समाच क्षा की समाच क्रियाम क

इति ।

शब्दानुक्रमणिका ।

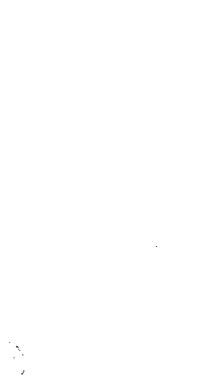

# शब्दानुक्रमणिका ।

## **₩59**

| <b>अ</b>                             |           | अञ्जयसी, राखा                   | . 66 |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|------|
| रंगद, गुरु                           | 141       | अजीतसिंह, जसयन्तसिंहके पुत्र 🐬  |      |
| पंप्रेज और फ्रांसीसी                 | 82        | भजीतसिंह, सिक्ख 🐠 💛 २४८,        | २४९  |
| र्षप्रे जी भाषा तथा धर्म-प्रचारका फल | २७५       | अजीम अस्लाखां 👑                 | २७७  |
| ,, राज्यके दोष                       | २९३       | अतासिंह, सिन्धियावालेका विद्रोह | २५०  |
| भंग्रे जो और फ्रांसीसियोंका युद्     | 994       | अवीना येग                       | 300  |
| » की व्यापारिक कम्पनियां             | 115       | अबुलह्सन, नानाशाह               | 111  |
| ,, के अम्युदयके समय देशकी            | •         | अफगानिस्तानका युद               | २९३  |
| अधोगति                               | 110       | अ <b>फ्</b> जलखां               | १२५  |
| ,, की नीति, माधवरावके समयमें         |           | ,, कावध                         | 156  |
| ., और सिक्जोंकी सन्धिकी शर्ने        |           | ,, के बचके सम्बन्धमें मराठा     |      |
| ,, और सिन्धियामें युद्ध              | २३६       | ऐतिहासिकोंकी राय                | १२६  |
| ,, और सिक्लोंका कगड़ा                | २४६       | अफलातून, ध्यासके एक शिष्यका     |      |
| ,, को निकालनेके लिए                  |           | शिष्य                           | ₹0   |
| गोकलाका प्रयत्न                      | २४२       | अमरदास, सिक्ख गुरु              | 111  |
| n की सफलताका रहस्य, विद्रोह          | <b>[-</b> | अमरसिंह, विहारका                | २८८  |
| दमनर्मे                              | २७९       |                                 | 304  |
| ,, की सन्धि, सिन्धियाके साथ          | ₹₹        | " द्वारा शाही सेनाकी पराजय      |      |
| ,, की सन्धि, निजामके साथ             | 143       | ,, की निबंखताके कारण            | 304  |
| »,   की सन्धि, नवाब वजीर और          |           | ,, की मुगल एपार्से सन्धि        | १०५  |
| सम्राट्सं                            | २०४       | अमीरचन्द्रका प्रतिज्ञापत्र      | fox  |
| ,, की सद्दायक सेना नीति              | २०६       | भनीरसां                         | 585  |
| अक्षर , ह                            | २,९५      | भमेरिकाका प्रजातंत्र            | 18   |
| ,, की नीति                           | 94        | ,, का संघराज्य                  | 18   |
| ,, की देश विजय                       | ९५        | भयूवसां                         | २९१  |
| ,, और सञ्जूत                         | <b>९९</b> | अरविन्द घोष द्वारा स्वतंत्रताका |      |
| ., का आक्रमण-चित्तीइपर               | 9,9       | प्रचार                          | २९७  |
| ,, (शाहजादा)का विद्रोह               | 108       | अर्जु न, सिक्सगुर               | 141  |
| अक्रवर,सानी                          | 112       | <b>અર્થવે</b> વ                 | २७   |
| अक्षाली सम्पदाय                      | 105       | अटाउरीन सिउजी                   | 30   |
| अहितकलके राजपुत                      | 40        | का विश्वचार धावा                | 33   |

| भारतवरका शतहास ।                   |       |                                             |
|------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| अकाउद्दीनका विश्वीइपर भाक्रमण      | 41    | सेना भड़कानेके खिए                          |
| ,, द्वारा सुगर्खीको पराव           | ष भ   | भार्य समाजकी उत्पत्ति                       |
| भलीगढ़ दुर्गकी विजय, छेक्झारा      | 31,0  | ा का महत्त्व                                |
| अलबदींखीं ही सन्धि, मराठींसे       | 111   | आयों और मुमस्मानोंके विर                    |
| ,, का विज्ञासवात                   | 155   | कारण                                        |
| शस्त्रमध                           | 30    | ,, की राजनीतिक अवनति के र                   |
| अवधर्मे सैन्य द्वोह                | 345   | . ,, की शक्तिका छोप                         |
| , के नवाब, मीरकासिम भ              | te .  | "की प्रकृति-पृत्रां्. ∽                     |
| धाह्रभारममें प्रविद्यापत्र         | २०२   |                                             |
| ,, में अंब्रेबी सम्प               | 548   | इंग्लेंड और क्रांसमें सन्ध                  |
| अशोकके धार्मिक काम                 | 5.5   | , की राज्य स्ववस्था                         |
| <b>ম</b> তাৰক                      | 36    | , की प्रतिनिधि सभाकी रह                     |
| - असङ्योग भान्दोडन                 | 308   | <b>इ</b> वसिव                               |
| अइमद शाह, मीजवी                    | 947   | इतिहासका वह हेय                             |
| . अहमदसाह अस्दाली १४६,१५           | 1,130 | ,, छेसनमें शैलीका अनुकार                    |
| का आक्रमण - १४                     | 2,82  | ,, द्वारा शिक्षादान                         |
| भइमद्शाहका सिहासनारोहण             | 111   | इस्न बतोता                                  |
| अहमदाबाद दुर्गपर अ'झे जोंका        | .,,   | इछाही बस्त                                  |
| अधिकार                             | 258   | इस्लाम धर्मकी उत्पत्ति                      |
| . में बढ़वा                        | 3.03  | ,, का प्रचार                                |
| अइलुवालिया मिसल                    | 101   | ,                                           |
| अहिस्याबा <b>ई</b>                 | 148   | ईश्वर विषयक विचार                           |
| आंग्ड सरकारके विहद्ध प्रजा प्रकोपन | at .  | ., के दीन रूप                               |
| वी जारोप ख                         | 201   | इंसाई धर्मकी उत्पत्ति                       |
| भादिकशा <b>इ</b>                   | 134   | , का प्रचार , <sup>५८</sup> ,               |
| आधिपत्यका भारमभ                    | 33    | ,, विषयक जन-प्रवाद                          |
| भाष्यात्मिकता, आयं जातिकी          | -     | हसाका जम्म तथा जीवन                         |
| सभ्यताका सक्य                      | २१    | 3                                           |
| भाग्भवश                            | 8.    | बर्गरका युद                                 |
| भाषाजी                             | 124   | उत्प पुरकी स्थापना                          |
| आयरद्भर, सेनापति                   | २१५   | उद्यसिंह, राजा                              |
| भादुर्वेद                          | २७    | उपनिषद् काल<br>में सामाजिक जीवन             |
| भारासका युद                        | २१५   | *                                           |
| भार्य पर्मकी प्रधानता              | 4.5   | ,, से राजाशका समा<br>,, में राजनीतिक इतिहास |
| भार्य भाषाभौंकी समानवा             | 19    | भग्राव                                      |
| भार्षे राज्ञाओं तथा नवाबींका प्रयस | न     | स्पोग .                                     |
|                                    |       |                                             |

| and the second of the second of the second of |                 |                                           |             |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------|
| <b>क</b> ं                                    |                 | कनिष्कका धर्मकार्य                        | 8.3         |
| <b>बदा, रागा</b>                              | . 90            | कनैदासे सिरस्त्रांका लौटाया जान           | T Že        |
| प्                                            |                 | कन्द्रहारपर अंग्रेजोंका अधिकार            | -142-       |
| दमस्टै, लाई                                   | 583             | कबीर                                      | - 33        |
| <b>ए</b> लफिन्स्टन                            | 520, 532        | कनला देवी                                 | ९३          |
| पृत्तिस .                                     | १९९             | क्रवनीका शासनारम्न                        | २०४         |
| प्लेनदरा                                      | 584             | ु, के नौकराँका स्यक्तिगत स्या             | पार-        |
| ų.                                            |                 | निपेध                                     | २०५         |
| ऐदम, अंग्रेजी सेनापति                         | ₹00             | ,. दे विशेष अधिकार, फरुल                  | <b>(-</b>   |
| ऐगेन्यु और ऐण्डर्सनपर आव                      | द्मरा २५५       | सियरप्रदत्त                               | 190         |
| पुस्वरूनी                                     | 96              | ्र, <b>वे डा</b> इरेस्टरॉॅं इं। विचित्र आ | देश २६८     |
| जी                                            |                 | कम्पनीके राध्यको समाप्ति                  | ं २९०       |
| औडलेंड, सार्ट                                 | 41.3            | ब्रजेन, सर, का वध                         | 386         |
| औस्टर छोनी                                    | . 480           | कर्जन, लार्ड द्वारा रंग-विच्डेद           | <b>३३८</b>  |
| औटरम                                          | રકરૂ            | कर्च सिंह, राजा                           | 9:4         |
| भौप्टन, दनंस                                  | 214             | क्नेल राइ                                 | C'4         |
| और गड़ेब                                      | ६२, ८३          | कर्नाटकार अंग्रेजींका अधिकार              | २३८         |
| ,, की सफलता, राज्य                            | म्मप्ति हे      | करुकते की घी-गृद्धि                       | 330         |
| <b>प्रयत्नमें</b>                             | ९३              | कांट खैली                                 | 194         |
| ,, का अधि≢ार बीड                              | शपुर और         | "को अङ्करद्क्षिता                         | १९६         |
| गोलकुण्डः                                     | पर ९८           | ,, की पराचय                               | <b>१९</b> ६ |
| ા કો મૂહ                                      | ९८              | कानपुर, विद्रोहरू प्रधान रेन्द्र          | २०९         |
| "को नोतिस्र परिर                              |                 | कान्तिरेव, राजा                           | 544         |
| ः, के युद्धमें राजरूवी                        | हा द्वार्च १०६  | कान्स्टन्टाइनका ईसाई नत प्रहर             | 1 પર્       |
| ı· का भाक्रमण. वीः                            |                 | कप्तुरका दक्षिप्पर भाकन्य                 | 33          |
| ., का विश्वासचात                              |                 |                                           | 30, 333     |
|                                               | नके.पुत्रसे १०० | - बाउलमें अंग्रेजी मैनिकॉका वध            | 384         |
| ,, की सन्धि, राजङ्                            |                 | काइंबदाकः विश्वविद्यालय                   | 60          |
| u का अन्तिम प्रदत्                            |                 | कानंबाहिमका पुनरागमन                      | = ३्९       |
| <ul> <li>की विवसता</li> </ul>                 | 133             | <b>कल्पीरर अंब्रेजोंका मधिकार</b>         | २८९         |
| , को मृत्यु                                   | 143             | कार्ताराम राम                             | 33          |
| ₩;                                            |                 | द्विज्ञां युद                             | 585         |
| करोड़ सिद्दिया मिसल                           | 2.23            | <b>क</b> ग्रसिष्ट                         | २८३,३८८     |
| बन्ब वंश                                      | 83              | <b>इ</b> न्डो-हृप्य सम्बद                 | 4.£         |
| कनकसेन                                        | ८५              | दुमारित मह                                | 43          |
| <b>ক্</b> নিম্ম                               | A.f.            | कुम्बार                                   | 34          |
|                                               |                 |                                           |             |

|                                             |         |                         | 3, ,     |
|---------------------------------------------|---------|-------------------------|----------|
| नारावर्षका रहीदाण ।                         |         |                         |          |
|                                             | 49      | साबसाकी विज्ञता के कारण | 363      |
| कुम्बाजी, रागा                              |         | िक साचत की समस्या       | 101      |
| कुरमात्री, राजा<br>की विजय, मालवाडे बादसाइप | ११९०    | विरीरामको मास्त्रवह     | \$44     |
|                                             | 11      | alitium                 | 47, 5    |
| कुरुक्षेत्र                                 | 436     | शुपतो                   | , 4      |
| कुर्वपर अंप्रजॉका अधिकार                    | 1 11    | सेतपी, राणा             |          |
| कुर्रकाका सुद                               | 11      | ^ ग                     |          |
| Total                                       |         | गंगाकी भूमि, भाव आविव   | र्ध दलम  |
| TIPS (SEE A                                 | 563     | वास-स्थान               | ,        |
| संस्थाको उन्तरि                             | 43      | रागाधर शास्त्री         | 41       |
| w                                           | 563     | श्रीधर गारम             |          |
| कुडीका आभ्दोलन<br>- २ Con विश्वय            | २६३     | गक्तपु जाति             | - 1      |
| #1 34 160 Inter.                            | 364     | गनदेवा विसल             |          |
| হা ব্যব                                     | 317     |                         |          |
| को भारमयन्त्रि                              | 44.     | स्टार्च ( सेनावांते )   | 4,441 -  |
| · ·                                         |         |                         |          |
| कृतिशास<br>कृत्यका मतः, सुख तु सहै विषयमे   | 1.      |                         |          |
| September 19 19 19                          | ,,      |                         | ।पनीका   |
| देशवराम १                                   | rs, 298 |                         |          |
|                                             | 195     | 19414                   |          |
| दीनमू, कार्य<br>कीश्यक्त व्यापादिक अन्देर   | 457     | गङ्कोत देश              |          |
| बीविमोडा प्रवटन                             | 3,1     | , तायकवाड               |          |
| कीरव                                        | 4.0     |                         | * market |
| क्षीरियम युद                                | 344     |                         | & Hode   |
|                                             |         |                         |          |
| ्र <sub>भी को सम्बद्ध सम्बद्धात्त्र</sub>   |         |                         | rs       |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,     | 14      | 4                       |          |

ु से सिक्सीका सामग्र 144 क्षे कार्यवद्गा ,, का संज्ञान 114 स्त्र गृह वपान्य तुष्ठ4श 150 का समा मुस संद्योग गुद्दमना 100 मुखाब बिद भारत सिंह 214 ्र से सम्बर्भाष्ट्र. 2 30, 464

104. 274 gmin eifer tieneres af को ८११पुर वनन को alterna 104 गावाचे, क्रमाच कारकारा (होन 40, 350 .. 🏖 परात्रव, मराजी द्वारा ध्यप्राच्य स्टर्शन 4 8 6 , बर्झन ं दो सहस्रा , का बामांक कारणाय. miles list from the e44 ,, क्षेत्रवित्री 45 £4 <44 , 41 471 f<sup>414</sup>

GUILL FLICH . 4 1444

370

|                                                             |                 | 4.43                                  |                                         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| A.C. See and all street                                     | 168             | जयचन्द्र को पराजय                     | <b>4 3</b>                              |
| गोविन्द सिंह. गुरू, की वीरना<br>,, के पुत्रोंका मत्यापह     | 14.4            | वयपालका गुजनीयर भाकनन                 | <b>ξ</b> }                              |
|                                                             | 394             | ज <b>पपुर</b>                         | 42. 48                                  |
| गोरशियो समा                                                 | 44              | जनम्ह राज्यत                          | 9.                                      |
| गोरवंशका गुजनीपर अधिकार                                     | ¥ŧ.             | योर सैनिक                             | 99                                      |
| गोतनको बास्तावस्था                                          | * 8             | जपमिंह, जपपुर-नरेश                    | 108                                     |
| " का गृहन्तान पा नहात्याम                                   | 244             | वलानुद्दीन निष्ठवी                    | 34                                      |
| म्रांट, सेनापतिकी सृत्यु<br>खाक्तिपर तुर्गंपर अमे जॉका अधिक |                 | जरुजा पृथ्वितके विचार                 | 283                                     |
| त्वात्वदर दुवपर बन्न वाका मान्य<br>त विद्रोडका केन्द्र      | 349             | ,, दावध                               | २५१                                     |
| n ।परावका कार्य<br>च                                        | •               | यवाहिर सिंह                           | २५०                                     |
| -                                                           | 100             |                                       | 348                                     |
| चंचलकुमारी, स्वनगरकी                                        | 106             | ,, का वप<br>उत्तरात रावकी बङबृद्धि    | २३५                                     |
| ,, का उदार                                                  | 33              | ·•                                    | 338                                     |
| चंडीशस                                                      | 73              |                                       | २३३                                     |
| चन्द्रकृषि                                                  | 283             | ्र, इ. प्रयत्न<br>उसपन्त सिंहः राजा   | .308                                    |
| चन्द्रकीर, राजी                                             | 386             | उस्तातिह क्लाङ                        | 154,123                                 |
| ,, की सत्य<br>चन्द्रगुप्तको विज्य, तेश्ट्रक्यस              |                 | ब्रह्मांगी <b>र</b>                   | 3.5                                     |
|                                                             | 133             |                                       | 111                                     |
| चन्द्रनगरपर आक्रमप<br>चनताजी भाषा                           | <b>ર</b> ક્રેક્ | बहोदार साह<br>जातिके जीवन और शरीरी जी |                                         |
|                                                             | 206             | ज्ञातक ज्ञावन भार सराहर पर            |                                         |
| चर्चावाले कारतूल<br>चांद्वाबी, अहनदाबादकी रानी              |                 |                                       | , <u>,</u><br>પ્ય                       |
| चार्यायाः, अवस्थायायमः सः ।:<br>चार्या साद्वय               | 143             | ञाति-भेदको पृद्धि<br>ञ्चातीय जीवन     | 3                                       |
| चादा साइव<br>चाद्दविदया के पुराने सण्डहर                    | 34              |                                       | 11                                      |
| विश्वीद                                                     | ६२,८३           |                                       | ٠.<br>ء٠                                |
| ाचराङ्<br>,, बरेशका दराबि-परिवर्तन                          |                 |                                       |                                         |
| चिवियांगवाका युद                                            | २६०             | जातीय महासमा                          | <b>29</b> 5                             |
| चे विष                                                      | 228,264         | Office a sedicere.                    |                                         |
| वैवन्य                                                      | 3-              |                                       | सीमा प                                  |
| बोन्दाबो                                                    | ٥٥              |                                       |                                         |
| <b>ម</b>                                                    |                 | ., इतं भाव                            | ŧ                                       |
| वृत्रसाल समा                                                | \$3             |                                       |                                         |
| 3                                                           |                 | जाबता खो, रोइल्ला सरदार               | -                                       |
| <b>क्षतसिंह, रा</b> चा                                      | 1 2             | -3                                    | 13                                      |
| व्यवस्थितः                                                  | 36              |                                       | 73                                      |
| जनसङ्ग पुर                                                  | 46              |                                       |                                         |
| वपचन्द्रका भरतमेथ रउ                                        | Ę               | । जिडल फिडर                           | 18                                      |
|                                                             |                 |                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |

| - Transfer of the state of the | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जिल्दा, रानी रान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| जीवनका आदर्श कर कर १३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | सामाबाई - कि.फे. में 1940 में 1933.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| र्शकोडेंट १ १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ं, का विद्रोह गण रंग देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| वैषसन, नासिकहे करुश्दरकी इसा ३००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सारासिंह <sup>187</sup> के प्रतिकार किया १०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| बोधपुर र्रे सं ८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वालोकोटका सम्राय भार विकास मान्य मान्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| War go to the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | होत सामे सहित्यों 's इ हो सिम्बोकी बड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| भाराबकुको स्वामिभक्ति । १०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | तुकाराम , विशेषिक विशे |
| ા હતા હતા                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | सकोजी होलकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| The Commission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | तुकोजी होलकर १५१,२३३<br>मुलसीदास ७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 'भ' से बुद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | वेगवहादुर, सिक्स गुंठ १६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ं,, के विरुद्ध तोन सक्तियों                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | तेजसिंह सरदार २५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| , से अंधे जोंको युद्धः े २३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ं का देशद्रोह " <sup>15</sup> रणह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ा संजय जाका युद्ध वर्ष पर्व<br>तो और नेपोडियनकी सैत्री कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | की जनकिया " २५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ्र, की मृत्यु ं २३४<br>, की मृत्यु ं २३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | तर क्षेत्रपतिका रेप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ,, की मृत्यु रेश<br>देशीयांळ मिसळ १९०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ा, का सन्त्रित्व <sup>भवार</sup> ः अभ्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ट्रायाक स्मारक - में - रेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | वीसर स्रोत ं भग १५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| देवीवाल मिसल १ १०१<br>टोइर मल १ - ११ - ११४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | तैमुरताहका मुख्यानपर अधिकार ेरेजर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सीरेल, बहुदियों श्री धर्म पुस्तक " ५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| बचौंकी साजिश, अंग्रेजों के विरुद्ध १५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | entabum (1:-1, 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| u की शर : १९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | स्यम्बद्धाव । १८३० । "२४१<br>१० च च १६८० । १८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,, की हार े रेपड़<br>डलहोतो, लार्ड २५४,२६१<br>,, की नीति २००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | थानेदनर 👸 🖟 🚉 🐉 🔞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ,, की नीति , २७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | थियोमकीका प्रचार, स्कावाट्स्की द्वारा २९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ,, के कार्यांसे उत्ते जना २७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | यीवा - 🚉 २६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| " द्वारा प्रवाधियों तथा वृश्विवींका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अपदरण , २०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ध्<br>दक्षिणकी राजनीतिक भगस्या,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| डी बाटन, भौसीसी अफसर २३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पठाना इ.समय ७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ्रद्रको ११०, १८०, २११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विभिणके मुमबनानी राज्योंका विनाश ११६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ,, की तैयारी, सदासपर आक्रमण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | द्यानन्द, स्वामी, की विश्व (१९५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| केलिए १४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | दर्गन काछ १९<br>दर्गनों शे रत्पति १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ,, की कार्यु-चतुरता १८८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | दर्शनोधी उत्पोध १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ,, की चालें १८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | वृज्ञोपसिंह, २४८<br>. का सम्यारोहण २४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ् त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| संक्रिया मिन्ल १७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | दादाजी १२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| सर्जाशेला विश्वविद्यालयः ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | दादाजी १२४<br>दादाजी १२२<br>दासारिकोड, ८४, १६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| तानिया टोपी २४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | दाराश्तिकाह, ०४, १६१<br>॥ श्री सम्मति, दर्शनोंके प्रभाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ,, का काश्यीपर अधिकार २८६<br>,, की पराजय २८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , कासमात, दुशनाक प्रमाप<br>विषयक १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 17 TO SELECT AND ARREST TO THE PARTY AND ARREST AS A SECURIT |               |                                               |          |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------|
| दाहिर .                                                      | £ o           | न                                             |          |
| ,, की पर-प्रय                                                | . ६०          | नक्रा सिंह                                    |          |
| ु, की प्रतियो                                                | इ०            | नगर कोड                                       |          |
| दिवाकर पश्चित                                                | . 330         | नगर सराज्य                                    |          |
| दिल्लीका राजनिक्षासन                                         | €3            | नरगधोके देसाई                                 |          |
| » पर मराठींका भाकनण                                          | 143           | नरपत सिंह                                     |          |
| <ul> <li>में मदादाबीका शासन</li> </ul>                       | 3.5           | नवाब बडीर 🕝 🐃 २०३,                            |          |
| » का घेरा                                                    | રેડ <b>રે</b> | n की माता                                     |          |
| ,, पर अंग्रेजोंका अधिकार                                     | २८४           | नागपुर राज्यमें भत्तान्ति                     |          |
| 🔐 विद्रोदका एक प्रधान केन्द्र                                | २७९           | नात् भाइयोंका निर्वासनः                       |          |
| , का पह्चम्ब                                                 | ३००           | नादिस्साह                                     | ;        |
| दीवान मूछराज                                                 | \$14.0        | ,, का आक्रमच                                  | ,        |
| दुर्गादास, राठीर                                             | 300           | ,, का दिल्डोपर आक्रमण                         | 3        |
| ु, और औरगजेब                                                 | 308           | नानक गुढ                                      | 4        |
| दुःखंडे कारण, दर्शनों के अनुनार                              | २९            | ~ ·                                           | . 9      |
| देन दुर्नपर, अंग्रेजींका अधिकार                              | २३८           | नाना फर्जनवीस १५०,१५४,२०६                     |          |
| देवरूवा, शाचीनकालका प्राकृतिक                                | ધર્મ ૨૦       | ,, की कैंद                                    | <b>ર</b> |
| देवरत्न, युद्धका चचेरा भाई                                   | 8રૂ           | ,, की मुस्ति                                  | ٠        |
| देवल देवी                                                    | €>            | ,, का वैरी मुरावा                             | 4        |
| देशो रियासर्वोकी सहायता                                      | 4             | " की तद्वीर अंग्रेजोंके विरुद्ध               | ₹        |
| दोस्त सुहम्मद                                                | 518           | ,, की दुरभिसन्धिमें शाइभालम                   |          |
| ु। की पराजय                                                  | 168           | प्रमृतिका सम्मिलित होना                       | ₹;       |
| दौटतराय ,                                                    | २३१           | <ol> <li>की दुरिमसिन्धकी निर्वेछता</li> </ol> | ₹;       |
| , के विरुद्ध पर्यन्त                                         | 538           | की मृत्यु                                     | ₹1       |
|                                                              | १५,२३६        | नाना साइच २८०                                 | <b>,</b> |
| द्वैपशासनका परिणाम 🗼 📜                                       | २५७           | ,, का नेतृत्व                                 | 34       |
| , . <b>घ</b>                                                 |               | ., का नगरप्रवन्ध                              | २८       |
|                                                              |               | ,, की पराचय                                   | 36       |
| धनुर्वेद                                                     | २७            | नामदेव                                        | v        |
| धर्म महामात्र                                                | 88            | नारायणसवका वध                                 | 30       |
| धार्सिक तरंगका प्रभाव                                        | 355           | ,, के वधका दोपारीपच                           |          |
| संद्राम                                                      | 86            | राधोबापर                                      | 49       |
| ,, श्रीवनकी उत्पत्ति                                         | 43            | ना सिर जंग                                    | 16       |
| धुम्माञीकी सृत्यु                                            | ર૧ર્          | नासि दर्शन, ऐतिहासिक                          | 6        |
|                                                              | 3, 285        | निजाम १५१,१२१,१३,०,१४६,                       | 18       |
| "की मृत्यु                                                   | 588           | " की मेदनीति                                  | 12       |
|                                                              |               |                                               |          |

### ·भारतवर्षका शतिहास ।

| and the fragity of                    |      | •                  |                                       |   |
|---------------------------------------|------|--------------------|---------------------------------------|---|
| -                                     |      |                    |                                       |   |
|                                       | 119  |                    |                                       |   |
| " की पराजय बाजीराव द्वारा             |      |                    | प्रबलता, भारतमें                      |   |
| 🕠 की पुनः पराजय, मराहोंद्र            |      | पराजित जातिक       | । इतिहास :                            | ł |
| ्र, की श्रीम्ब, मराडींसे              |      | पड़ासीका युद्ध     | * 34                                  | í |
| 😘 और पूनासरकारमें अनवन्               |      | पत्तीरा सिंह       | 1 22 12 fee                           | ŧ |
| ,,- इदी पराजय                         |      |                    | । दर्शनीका अध्ययन ६                   |   |
| -n' की पराजय राघोषाद्वारा "           |      |                    | पेजोंका अधिकार ११                     |   |
| "की गरीके लिए गृहकलह                  |      | पानीपतका पहल       | । बुद्धः ं रंंः ५                     |   |
| निदशेकी सम्मति इतिहास, दिख            | रे≉  | ं "′ दवरा यत्र     | i Signarii 🗸 🙀                        | , |
| - विचारपर -                           | 14   | ,, सीमत युर        | (* ) 119,12<br>12                     | t |
| निशानी मिसङ                           | 191  | पिण्डारी           | , , , 48                              | • |
| निहालसिंह, अनहिल बाहाके राज           | 7 60 | पीर भला            | 15 140                                |   |
| नील, जेनरल, का उत्तरदायित्व           | 340  | प्रस्थाका वर्ग     | 11                                    | , |
| ., को मृत्यु                          | 208  | का प्रतिज्ञ        | प्रव                                  |   |
| नूरवर्श ।                             | 98   | वसाय               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 9 |
| नेपोछियन                              | 88   | वृशामें भौसीसी     | 20 P 31                               |   |
| ,, के शाक्रमणका भग 🕆                  | 191  |                    | ान्ति ँं रा                           |   |
| नैनादेवी पर्वतपर यशानुवान             | 40   | ्र, सरकार भी       | र अंद्रोजॉर्मे सन्बिके 🖰              |   |
| नेपाल सरकार                           | 486  | किए स              | ोदाजीका प्रयत्न २३०                   | , |
| का आर्थ राज्य                         | 580  | प्रथिवी सूच्छ      | , ³′ <b>३</b> ч                       |   |
| नैपालसे सम्धि                         | 484  | प्रध्योराज         | · 54, 61                              |   |
| "से सद्वायतार्थं प्रापेना             | 48   | ,, ऋरिपराजय        |                                       |   |
| नैशनल कोप्रेस                         | 44   | पृथ्वीराज, राणा के | पुत्र ''९०                            |   |
| नौनिशास सिद्ध १०                      | ,984 | ,, का संशासः       | सूर्यमलक साथ ९१                       |   |
| ,, का अभिषेक्ष और मृत्यु              | 480  | पेसन               | ~ 1 do                                |   |
| न्यायदर्शन गीतमका                     | 18   | पेशवा, सिन्धिया,   | होलंकर भीर 😬 🖰                        |   |
| ч                                     |      |                    | हा पारस्परिक द्वेष १०८                |   |
| पंजाबपर अझेजीका भाषिपत्य              | 141  | पेशवा के साथ अंधे  | जॉकी नयी सन्धि २४३                    |   |
| , में जान छारेन्सका कार्प             | 106  | " के प्रभुत्वका    | अभ्य १३५३                             |   |
| , की सुरक्षा                          | 109  | पोर्टीनावोका युद्ध |                                       |   |
| परनेका घरा                            | 107  | प्रकृति-उपायना     | **                                    |   |
| ., पर भग्ने ओं का अधिकार              | 155  | प्रवापति           | . 11                                  |   |
| पटान बादशाहोंको नीति व                | 4,43 | प्रभावत पद्धि      | 34 T                                  |   |
| पश्चित्रा                             | 48   | ,, भारतमें         | - 12                                  |   |
|                                       |      | प्रताप, महाराणा    | 3**                                   |   |
| यन्द्र आवस्त्रो हेरानियाँका समेत्रं य | 36   | ,, की महिज्ञा      | - 149                                 |   |
|                                       |      |                    |                                       |   |

| न्तारका कप्टसहना                    | 502    | बन्दा                           | 114,143        |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------|----------------|
| <b>,, को पृ</b> ष्वीराज्ञ पत्र      | 508    | का पराक्रम                      | ं १६६          |
| " को मृत्यु                         | 108    | 👵 को सददताका रहस्य              | 155            |
| मह्लाद, राजारानका प्रतिनिधि         | 122    | ·, को नोति                      | 155            |
| प्राचीन अरपके लॉग                   | 30     | ,. को अपूर्व दुद्वा             | ं १६७          |
| দ্ধ .                               |        | का पुद्ध-संचाहन                 | 550            |
| •                                   | , _    | ,√ को काकांका                   | 115            |
| फडोस्ट्रोब, बंगालका शासक            | 35     | बर्म्बई कींसिलका विरुद्ध भ      |                |
| प्रवहदुरका भस्तीकरून                | ₹८४    | पुरन्थरके प्रतिज्ञापत्रके       | मति साई        |
| ष्ट्रहितं इसे अंग्रेजें इस सन्धि    | ११५    | बरन, निस्टर, बिटिश ट्रुंत 🕝     | =43            |
| <i>प्रता</i>                        | 88     | बरारमें गृहक्ष्यह               | 318            |
| <i>ब</i> रबर्वर                     | 151    | बरेलों हे टोगों की भारनवरित     |                |
| फरुससिपरको भेद-मीति                 | c } }  | बनांड, सेवापनिक्रो सत्यु        | . 333          |
| ्र झबध                              | १३५    | बसीनका सन्धिपत्र                | રરૂપ           |
| चारतीदुव, दिस्ही सम्राट्के पान      | ₹ 3 €  | बहादुरसाह                       | 211, 212       |
| चाहियान                             | 45     | 🔒 अन्तिन सन्नार्का              | •              |
| चितोव दुग्लक                        | 35     | •                               | नपंच २४८       |
| हिरोब्दुरम् दुद                     | પર્    | बांदाके नवायको पराजय            | <br>eşi        |
| पुलाईदो मिन्छ                       | 125    | दाबोराव                         | 153            |
| ,, रिपासर्वे                        | 163    | · की दुरदक्षिता                 | १३८            |
| नांसोसियाँचा पुर, नवाबी सेनासे      | 166    | . के तुच<br>- के तुच            | , 285          |
| , की पराजय, अंबोर्जी द्वारा         | 345    | ा ५.५५<br>बाडोराव साबो,का उन्म  | रेश्ड्         |
| व्यंसीमी भी सेमारतिहा               |        | ्र अन्तिम पेत्रवा               | ्रव्य<br>स्थ्र |
| विद्यासमात २१                       | १, ३३५ | को बोति                         | 111            |
| च                                   |        | . इत्रे परचाचार                 | 144<br>145     |
| बंगलोरको सन्त्रि, होर् भीर भंग्रेजॉ | ž 113  | . स्री रुविस अन्त               | 508            |
| वंग-विष्येद्ध हार्ड इसंब द्वारा     |        | स्र अन्तिम प्रपत्न              | 343            |
|                                     | 4,154  | दादर                            | 21,62,48       |
| को दीवानीतर कम्बनीका                |        | सं राजु                         | 48             |
| विश्वस                              | 108    | चारबदुरको २७टनमें <b>इ</b> उच्छ | रेडड           |
| ,. में देंच साम्बरणाडां             | 468    | बारुगयाचर हिन्द्र, बहाराज       | 114            |
| 🕠 पर भावनल, देशवा द्वारा            | 144    |                                 | 124            |
| का प्रोप्त                          | 150    | गलाजो विश्ववाय                  | 11/2           |
| बंदकडो मरापदा पुद                   | ₹\$4   | . दिउनि                         | 114            |
| बब्दिया चित्रश                      | ~1     | को इन्दु                        | 12.0           |
| बद्रयोवका सन्धियत                   | 444    | राज्यसम्बद्धान                  | į              |

| माधवराव दिलीयकी मृत्यु      | 112          |                                 |
|-----------------------------|--------------|---------------------------------|
| मापराचार्य                  | 43           |                                 |
| म-वर-एडिस भारम्भ            | 14           | े, साम्राज्यको मननवित्र सर्वत्र |
| मार्शिवह                    | 94.46        | राज्योंका बावियांव - १५         |
| ,. का जिस्स्झार             | 1+3          | 🥠 सम्राट्की मुन्हि, मरावंके     |
| मानवुन, करेल, की पराज्य     | 714          | इत्यमे ।                        |
| मान्धेतु संशोधिन स्ववस्था   | 368          | "सनाकायतन "· · 1)               |
| मारमाग्रार याद्रमच          | 144          | मुगल मसाबी भवनतिका भारम्यः      |
| मारचन्द्र े                 | . 141        | औरंगजेवके समयमें १९             |
| माखवाकी श्रीय               | 134          | a. सेनाकी बंधोगति 🐪 👯           |
| मार्बर कोरलाका सुद्         | 248          | मुगर्कोका भावत्य ।              |
| मारजी प्रावि                | 154          | 🔒 की पराजयः मराडी द्वारा 🥫 ११   |
| मास्टिन, भारत प्रतिनिधि     | 211          | मुत्रभद्भार्यम - १४             |
| मारोपर मंग्रे बोहर भविकार   | 424          | मुशारक - ४                      |
| मिन्दो, खाई                 | 44.          | मुरात्रा, नाना फड़नयीमधा बेरी 🐧 |
| विवासका पुत्र               | 494          | मुर्शितकुळीची . 1'              |
| विवयंति अपनि                | 155          | गुस्तानकी विजय १                |
| s, का शास्त्रविक्तार        | 408          | मुहम्मय .                       |
| बोहांना रहांन, बेविनिश्च    | 44           | गुरम्मर भडी ।                   |
| भी। इस्तिम                  | 444          | सुद्दम्मय गाँरीके समयमें        |
| ,, भी प्रतिका               | 196          | इत्तरी भारतको भवस्था            |
| ्र से रेशारी, यूद्र के लिए  | 155          | ,, 💰 विभन्त्रय, मारतगर          |
| ,     शय ध्यागर-सर्भ मृत्रि | 355          | भाषमंब करन हे लिए               |
| ,, की विश्वय                | 144          | 🕠 श्री पराजय                    |
| , का हार, अन्यवानाव्यापर    | ***          | मुहम्मद पुरुक्ष                 |
| , जीर बदाव बदारको मेत्रो    | 1+1          | ., का अपस्त्र, चीतपर            |
| , 설계약                       | 206          | नाइनग्र विष्                    |
| मोर <i>बाद्य</i>            | * \$ *       | ,, धा राज्याता-वारेकांव         |
| , 🛍 श्रास्थाराष्ट्र         | 124          | ,,   के मनवर्ष बान्तांचा हैरदाह |
| ,, हा पुरस्तात विवास        | 134          | सुहम्मद शाह                     |
| , बोसपुर्व                  | 136          | मृत्याच्य, बंधे वो शादी         |
| मार जे <del>ल</del> ा       | 144          | मूर्विद्वाको नीव                |
| मारका मृत्यु                | 475          | मध्यक, मार्च                    |
| बारबद्                      | 145          | amoutises acrede 14,            |
| attions.                    | **           | वस बनाइता देशोश्वरत्व (वर्षः    |
| નું વરત નવ રોવા પ્રદેશના    | 3 <b>* *</b> | ACRES 102 210                   |

Ħ 11 11 ŧţ

| मेरटकी सेनाका विद्रोह                    | २७६         | रणजीत सिंहका अधिकार, कांगझके            |
|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| सेवादका अभ्युदय                          | ८९          | दुर्गपर १७०                             |
| मैलकम                                    | २४०         | ,, ,, तस्तूषर १७३                       |
| नैतूर राज्य                              | 144         | ,, भेशावरपर १७९                         |
| <ol> <li>पर मराठीं इन भाक्रमण</li> </ol> | १५५         | ,, ,, देरागाज़ीस्तंपर ५०९               |
| <ol> <li>पर हैदरका अधिकार</li> </ol>     | ६५६         | ,, ,, देरार्समाङ्कसौपर१८०               |
| मोक्ल, राखा                              | ۷٩          | रदाजीतसिहका आक्रमण मुख्तानपर १७३        |
| मोक्षम्लर                                | 83          | ., " काश्मीरपर १७८                      |
| मोदाजीका दिखावटी कार्य                   | २२०         | ः, , (२) काश्मीरपर १७८                  |
| " से मैथी करने हे लिए अंब्रे वॉ          | का          | ,, को निवत्ता, विलियमवेँ दिक्के साथ (८० |
| प्रयत्न                                  | २२३         | ,, से रुहायतार्थं प्रार्थना, होलकर और   |
| मोहस्म चन्द                              | રેજ્ટ       | अमीर सांकी १७५                          |
| य                                        |             | "की अंग्रेज़ोंसे सन्धि १७६              |
| यवन-आक्रमगका प्रसाव                      | 44          | ,, को मृत्यु १८२                        |
| ,। के समय जातीय दशा                      | <b>પ્</b> પ | ,, के विचार १८३                         |
| ,, के समय पुरुवाका अभाव                  | ५५          | ,, के उद्देश १८३                        |
| यवनींका अधिकार, बंगाल विहारप             | र ६७        | रत्ना राणा ९१                           |
| याकृब स्तो .                             | 391         | राघोञी भौतले १४०                        |
| युधिष्टिरको नारदका उपदेश                 | રૂપ         | ,, की सन्धि १४५                         |
| युधिष्ठिर संवद                           | ३०          | ,, का आक्रमण उड़ीसापर १४४               |
| यूनानियोंका भारतमें आगमन                 | 33          | राघोवाके विरुद्ध नानाश्वरूनवीस          |
| यूरोपीय महायुद्ध                         | ३०२         | का कार्य २११                            |
| ,, के याद इंग्लैण्डकी प्रतिज्ञा,         |             | ,. की कठिनाइयों २११                     |
| भारतके प्रति                             | ते ३०२      | " की निजाम तथा हैदरके साथ               |
| योगदर्शन, पतन्त्रलिका                    | २९          | सन्धि २१२                               |
| ₹                                        |             | ., की हार २१३                           |
| रंजनगांवकी सन्धि                         | २३७         | ., की अंग्रेजेंसि सन्धि २१३             |
| रघुनाथ राच                               | 188         | " के साथ सन्धिका विरोध २१४              |
| रिज़िया                                  | 33          | ,. को उम्बई कींसिलकी                    |
| रणबीत सिंह १५९, १७६                      | 2. :80      | सहायता २१५                              |
| ,, का अधिकार, लाहौरपर                    | 133         | के साथ नया शर्तन मा २१९                 |
| ,, ,, असृतसरपर                           | 101         | ,, पर नारायणरावडे वधका                  |
| ,, ,, कहरपर                              | १७५         | दोपारोपण २२१                            |
| ı, , नारायणगडपर                          | १७५         | ,, की करनूत १५४                         |
| , प्रतीदकोटार                            | 308         | ,, का दिलाज विसाग १५३                   |
| ,, अभ्वालापर                             | ţsţ         | ,, का विद्रोह ९५२                       |

मत्तारांका स्तेष्टास । रायमल, राया राज निर्मायनपर भीश्मिपितामहका सन १२ राष्ट्रीय भावके छश्रण ,, के अभागम परिवास राजनी विक एकता राजनीतिक क्षेत्रमें भागे जें का भवतरण र । ३ शहर राजनीतिक समितिकी स्थापना . रियासतीयर थिपाडी वित्रोहका 44 शहरूलों ही बस्पति वाविस्य , की प्राचन विधि 11 दशाम अलीकी पराजय 41 , की विवासर्वे स्तमे साम्यवाद की मुठभेड़ मुगलाँके ताथ 41 रूपोका सामाश्रिक प्रण ... रोममाधारवर्मे विषयामन्हि भीर अन्तर राजनिंद, राजा ... ,, का पत्र भी(सप्रेस्को का प्रसार 14 (13-)य यज रोहलीका विनास 5.4 'राज' सन्दर, वेद्रीवे , का विश्वीष राजाओंका देशवादन भ्रोपकार 12

, ভাৰণৰ शामाकी स्टालि, महाभारतमें 35 रात्रा गुटावसिद्धाः अंग्रेगोस वेळ २५३ 77 लक्षीबाई, ऋषिकी राजी १६१, 121 शतासम दी बीरता 122,165

का निहाननाई इप , को गुल्द 123 क्रवत है, जिल्लीय हा एक प्रचान केंग्स को सम्ब सामग्राति, प्रयेग्नको 13 की वित्रय 11 स्गरीकी हस्त्रमती, राजा 111 शायकी निर्वेतनाका मृत

लया इत असी 105 र,श्यक्षात्मिक व श्रम 101 त्रव शतमदिवा जिया ळाचात्री, रागा 214 तमकत्रान्त्रश्चे मृत्य ु की विजय, शादी सेनावर 4 172 1E1 रामप्रम. स्थामी <sub>क लिंद</sub>, विश्ववस्त्रार 444 राजनगरका यूर्व ु का विद्यालयान 916 एनमाहन सर्व, राज का मंत्रिश्य tti एनस व

लाइ, राजा बचा है गानकार्य 244, 310 एमक स्थो estated fagte राम् प्र, इस बम्द्रणस्था मार्गे इ १६६ ्रे **व**ःगन्त्र मुक्तानाचा य**र** CAITS Smittelle oft unterter-HISTORI BIRE 3,1 erest grat <. F() ) III al mailas waest ١, न बार्बिड दक्षण ह

et tratific »

est an

| was also and a supply of the second          | ~~~~  |                                      |
|----------------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| पनपीर                                        | ٩,    | विद्रोहियोंने नेताका अभाव १३३        |
| वसाइमिद्दिर                                  | 90    | विलियम बॅटिक,लाई २४४, २७०, २९३       |
| वर्षंक्यस्था                                 | 33    | वेद प्रचीनतम प्र'ध ३३, ३०            |
| ,, की अवनति                                  | २२    | वेदान्तः _ भ्ह                       |
| वर्चभान देशी रिवासर्वे                       | 122   | वेदान्त दसन, व्यासका . ३९            |
| पञ्चभ स्वामी                                 | 30    | वेदीं शे स्त्रित . २४                |
| वाजिद् भली शाह                               | १८२   | ्, दाकाल २४                          |
| ,, की सैनिक क्षयस्था                         | २०३   | u का महत्व · २४                      |
| 🔐 के कार्योंने अंग्रेजॉका हरतक्षेप           | २७३   | ,, में 'राजा' राज्य २५               |
| वापाका आर्राभिक जीवन                         | 64    | ,, का विषय ' १५                      |
| ,, का पराक्रम                                | 64    | वेलेज़ली, लार्ड २०८, २३४, २६९        |
| ,, का सिंहासनारोइए                           | 4     | ու की सांधानिक नीति २३९              |
| बारेन हेस्टिंग्ज 192,                        | २०५   | वेलोरका विद्रोह 💎 २४०, २४४           |
| ा का भौंसड़ेके साथ सन्धिरे                   |       | वैदिक समाज : २४                      |
| लिए प्रयत्न                                  | 214   | ,, राजनीति ३५                        |
| ,, की अभिसन्धि                               | 818   | .,   कालमें र जाओंका अस्तित्व     १५ |
| ्र, पर दोपारोपच                              | २११   | ,, कालमें सामाजिक अवस्था १५          |
| 1 का भत्याचा <b>र</b>                        | २६८   | वैदिक सम्पताका प्रभाव,               |
| ः की नीति                                    | २६८   | ईरानियाँपर ५८                        |
| बास्क्रो डिगामाका आगमन                       | 714   | ,, निध्रपर २८                        |
| विक्रमादित्य                                 | 8.0   | ,, यूनानपर ३०                        |
| विक्रमात्रीत, राया                           | ९२    | ु,, अरवपर ३०                         |
| <ol> <li>के समयमें चित्तौड़का पतन</li> </ol> | ९२    | वैशेषिकदर्शन, कण्यका २९              |
| विस्टोरिया, राजराजेश्वरीकी घोषणा             | २९०   | म्यक्तिगत जीवन और आतीय               |
| विजयस्यर राज्यकी स्थापना                     | Ę1    | जीवनमें भेद ३                        |
| विजेता है कर्त्त स्य                         | २६२   | হা                                   |
| विद्यापति                                    | 9     | शंकराचार्य, स्वामी ५०,७५             |
| विद्रोहका भयत्न                              | 500   | राक्शवी १३५                          |
| विद्रोह, कानपुरमें                           | ₹##   | शकर चुकिया मिसल (७१                  |
| ,, बरेलीमें                                  | रे ३३ | राकुन्तठाकी क्या ३६                  |
| ,, से अप्रज़िंको शिक्षा                      | २९३   | शनसुद्दीनकी पराजय ८७                 |
| ,, का दमन, कानपुरमें                         | रेक्ष | शहर्यार ९६                           |
| ,, से वापानको लाभ                            | २५०   | शहाबुद्दीन सुद्दमाद गौरी ६२          |
| विद्रोहियोंसे युद्ध, दिह्यीमें               | etf   | शहोदगंब, सिम्बस्मास्क १६९            |
| ,, का नैपालगमन -                             | ₹₹0   | शहोदी या निहंग निसंस १७९             |
| 🔑 का सदुव्यवद्दार                            | २८०   | <b>बाइस्ता साँकी पराजय</b> १२०       |

|  | इातहास |  |
|--|--------|--|
|  |        |  |

| भारतवर्षना इतिहास ।                |                                         |                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| शास्य जाति                         | o शुङ्गवश                               | 41<br>                    |
| शास्त्र्योकी पराजय                 | to शिवास्त्रीला                         | 345 573                   |
|                                    | as शेरखीं                               | ٩,                        |
| शिखवाहन संवत्                      | ४ शेरसिंह, अटारी गर                     | 1 14!                     |
| शासनप्रणालीके भिन्न रूप            | १२ - शेरशिष                             | ₹4                        |
|                                    | , का निहासन                             | रोहण र १४                 |
| ,, . के करका अवरोध, हेस्टिंग्ज्    | ०६ ,, कायथ                              | . 48                      |
|                                    | ९७ श्रवणकी क्या                         | į                         |
| il didition                        | •                                       | 4                         |
| शाहजहाँ ९६,                        | - A nfafa                               | বি : গ                    |
| ,, का भवननिर्माण                   | ••                                      | स                         |
| , का अहमदनगर और धेदरप              | ९७ सयुक्तशस्तमे विद                     | हिका प्रचार 🕠 🤫           |
| <b>अधिकार</b>                      | चन्नसम्बद्धाः स्वयं दर्                 |                           |
| ,, का विद्रीद                      |                                         | का नवाय 🤻                 |
| ्र के पुत्रोंमें सिद्दासनके लिए कर | erro first                              |                           |
| शाह जमान, काबुलका शासक             | १७४ सर्वाको प्रथा                       | *                         |
| शाह्बी                             | १२३ सताका भया<br>१२५ सत्ययुगका कार्छ    |                           |
| ऋी केंद्र                          |                                         | 1                         |
| शाह ग्रहा                          | २२४ सदाकीर<br>१७७ सदादिय माळ,           | rsell 1                   |
| ,, का बहिच्कार                     | १७७ सदावयमानः                           | ,,,,,                     |
| Greater RIGHT                      | १४४ सक्त्रद्वंग                         |                           |
| शिकादिस्य                          | १.८१ सम्यताका भारम<br>५१ समाचारपत्रोंकी | न<br>नामोजना <sup>१</sup> |
| ,, के समय में बीदसभा               | ५३ समाज्ञहरणका ।<br>७७ समाज्ञही सामवा   | (वायागरा)<br>जिल्ला समिति |
| स्वित्यस्थितः<br>-                 |                                         | विशेषकी सफलता '           |
| शिवाजी ७६ ६०                       | ,१६२ ,, मेवियार                         | । अवर्गीमें, यूनानिय      |
| ,, व्ही बाह्यावस्था                | ३६४ ,, काविभाग                          | के आनेपर                  |
| , भी उन्तरि                        | 148                                     | 41                        |
| ,, का साम्यविस्तार                 | १२६ समरसो                               | Gr                        |
|                                    | ११० समुदायंकी क्रम                      | 144,                      |
| ्रा सक्ति जयसि इके साथ             | १२८ सम्भाजी                             |                           |
| को केंद्र करनेका प्रयस्त           | 146 " #1 44                             | मराडोंमं आगुवि            |
| को दादाबीका रपदेश                  | F                                       | राधे प्रशास्त्र           |
| ,, का सदाचार भीर राजनीति           | ११९ सराहरूदक सात                        | वित, मराठीं हे साथ        |
| આ મોતિ                             |                                         |                           |
| ,, ध्वासिहासनारोहम                 |                                         | •                         |
| , का भाषरण                         |                                         | <b>বক্ত</b> ৰা            |
| 🗼 🕏 बंशबीमें सम्बद्धे जिए 🕶        | Elfa Martonia.                          |                           |

| सांगा की विरुत्ति                            | 30         | निन्धरर आक्नय, अञ्चलकारिनका ६०          |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| 🦏 😺 सिंदीयनारेह्य                            | 83         | ., पर राजरूतोंका पुनरिषकार ६१           |
| भी बोरता                                     | 3.1        | " पर अंब्रोजॉका अधिकार ६४५              |
| के साथ रायरका संप्रान "                      | 2.6        | सिन्धिन और हैदरमें पुद २३८              |
| सामरिक सहयोज                                 | Ę          | ,, को नराओंसे प्रयक् करनेका             |
| सामाजिकता, पशुओं में                         | ŧ          | प्रयत्न २३४                             |
| » मधुनक्तिओं में                             | Ę          | ,, ब्रेशक्ति २३०                        |
| सामादिक दर्, स्सोका                          | 11         | सिन्धियावाले सरदारों का दोह २४३         |
| सामवादका प्रचार, मास्तंदारा                  | 13         | , सेसम्ब २७६                            |
| सारवाचार्यं                                  | 18         | सिन्धु नदी 50                           |
| साहसिट और बसीसपर अंग्रेजॉंडी                 |            | तिराही जिलाह २३३, २७२                   |
| दृष्टि                                       | 311        | ., को असच्या है द्वारन २०२              |
| साह                                          | 158        | निराहियोंको उसे उनाउँ कारण 🛚 २०२        |
| ्र को गृत्यु                                 | 154        | तिराद्यरोहा, अन्तिम स्वतंत्र नवात्र १९१ |
| निहराहका दुर्ग                               | 112        | ., धारुक्वंपर अधिकार १९१                |
| निश्चति निमञ                                 | isi        | ा और धंद्रोंनें सन्धि १९३               |
| तिक <b>न्द</b> र                             | 3.0        | ्, के साथ युद्धा आयोजन १९४              |
| ् का भारत-प्रवेत                             | 3.0        | ु स्वेद्यर १९५                          |
| दारा प्रेरसधी परावय                          | 12         | <sub>भ</sub> ्दायप १९५                  |
| 🖫 का गरन और देहान्त                          | 36         | सिर्वे अस्तर १०                         |
| <ul> <li>पर बाह्यवस्थका प्रभाव</li> </ul>    | 14         | सोमापर निश्लोंकी दश्डला २४८             |
| निश्च                                        | ક્ રે      | सुचेत्रतिहस्य स्टिवेह १५६               |
| . स.च                                        | 146        | . स्वयं दु४६,६५०                        |
| ,, सारवंडे कीन दुस्हें                       | 124        | नुरर्देश दुद्र १५३                      |
| ् हैसको पराजय                                | • 4 1      | सुर्द्धांन्या धारमय 💢                   |
| , संक्रिया उच्च                              | 151        | क स्टिय                                 |
| 🚅 केसस्य इन्हर्यः                            | 373        | ृह्म बाई १३६                            |
| सरसराँका ध्यार                               | 4.4        | न्यात्रमञ्ज्ञो सुन्तु । १५३             |
| निश्वीधे वंदती, भन्ने शेन                    |            | नुर <b>र</b> न <b>•६</b>                |
| सदनेके सिद्<br>८ की करीत                     | <b>4</b> 4 | में दरांड ५६                            |
|                                              | 16.        | वैदेरिकोक्ष देश्याके विकास प्रचार ५०    |
|                                              | - 43       | नेदर भरमर साह ।                         |
| ू सी यहाँको (ने बदरन<br>रो कार्यकेन के नक्के | 117        | वंदर करें                               |
| ्र भी पार्शनेयाचे द्वानेत्र<br>भी पार्शनेयाच | 143        | नंदर बडा                                |
| धी पानिस्तुता                                | 14%        | नैररोंने बार्सी सीच । १३०               |
| स अभिकार व्यक्तीरार                          | 410        | मोनरामस भावनव ६०                        |

### मारतवर्षका इतिहास ।

| *************************************** |             | *************************************** |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| सीन और इस्टाम                           | .154        | ,, हुमायूँकी मृत्यु 💔                   |
| स्मिय, जेनरल                            | 38          | दुसेन अलीकावध · १३                      |
| स्यालकोटको बगावत                        | ₹५०         | हेनरी छारेन्स २५५,६५६,६५५,३६१,३८१       |
| स्वयंबरकी प्रया                         | 3.5         | ,, की मृत्यु १३६                        |
| इमीर सिंह                               | 44          | देमिस्टन, बास्टर १९०                    |
| दरकिसन, सिक्खगुद                        | - 141       | देवटाइ १४४                              |
| हरगोधिन्द, सिश्खगुर                     | 141         | -,, की मृत्यु <sup>२६९</sup>            |
| इरराय, सिक्सगुढ                         | - 168       | हेस्टाज, लार्ड १८०                      |
| इरिपन्त                                 | 314         | दैवर भली - १००,१२४                      |
| इरिवर्षेने सैमेटिक धर्म                 | ₹•          | ,, काअसन्तीय, अंग्रेजीसे २)९            |
| ,, में पुनरुत्यान                       | ₹1          | ,, और निवासकी मैत्री २१९                |
| <b>इ</b> हिसिंड                         | 349         | , के साथ अंद्रोजींका युद्ध १२५          |
| इस्ती घाटका युद                         | - 101       | ं,, दी विजय ११५                         |
| हारज, राजा-प्रजा है सम्बन्ध             | 113         | ,, की पराजय २२६                         |
| हार्डिज, छाउँ                           | 284,243     | ,, का भन्युदय <sup>1५०</sup>            |
| <b>हा</b> लवेख                          | 198         | ,, का परावव, माधवराव द्वारा १५७         |
| 'हिन्दु' शब्दकी उत्पत्ति                | Į a         | ,, और मराठींका युद्ध १५३                |
| होरासिंह                                | 586         | , की मृत्यु १३७                         |
| ,, के विरोधी दल                         | <b>१५</b> ० | १३३,६६१ प्रकाप                          |
| ,, कावथ                                 | 148         | इ.सर्वाव ५१,५१                          |
| हुमायु                                  | 4.8         |                                         |
| • -                                     |             |                                         |



# इस विषयकी अन्य उपयोगी पुस्तकें।

#### (१) प्राचीन भारतके सम्बन्धकी।

| <ol> <li>श्राचीन भारत-श्रीहरिमेगल मिश्रका<br/>'ज्ञानमगढत' से प्राप्य।</li> </ol>                                                     | 11. Z A. Ragozin: Vedic India (Story of the Nations Series).                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>प्राचीन भारतकी सभ्यताका द्वातहास</li> <li>श्रीरमशचन्द्रका क्रमें या हिन्दीमं</li> <li>पूर्व भारत-निश्च-वन्युकोका</li> </ul> | 12. R. C. Dutta : Ancient India.  13. , : Civilization in Ancient India.  14. Max-muller : India, What it can |
| ४. भारतके प्राचीन राजवेश<br>५. सम्राट हर्षवर्तन-श्री मन्पूर्णानन्य कुत<br>६. V. A. Smith : Early History of India.                   | teach us,<br>15, E. J. Rapson : Cambridge History of<br>Ancient India,                                        |
| 7. " : Asola.<br>8. J. W. McCrindle : Ancient India.                                                                                 | 16. B. G. Tilak : Arctic Home in the Vedas.                                                                   |
| 9, T. W. Rhys Davids: Buddhist Ind.s.<br>10, Dr. R. C. Majumdar: Corporate Lafe in<br>Ancient India.                                 | 17, A. C. Das : Rig-Vedic India,                                                                              |

#### (२) राजपुतोंके सम्बन्धकी ।

| १. या  | र्रकीति, बंगलांग                 | ५. राजस्थानका इतिहास-खङ्कवितास | पेस |
|--------|----------------------------------|--------------------------------|-----|
| २. भार | नकीर्त-                          | का या वेरुटेश्वर वैसका         |     |
| ३. महा | राणा मतार्थास्ह-पंडित चन्द्रशेखर | ६, राजकाहिनी, यंगलामें ।       |     |

पण्डक छत । मेबाइका इतिहास-देवर हनुमन्तिसहका

#### नगलोंके सम्बन्धकी ।

7 Todd

- भक्तवर-चन्द्रमीलिशुक्लका २. औरंगजेबनामा-राय देवीप्रहाद मुस्किका जडोगीरनामा~..
- ४. पाटान राजवत्त-वंगाल \*५. मुसलमानी राज्यका इतिहास-श्री मन्तन क्षिवेदी गजररी काशी, ना॰ म॰ सभाका
  - ६. मेशल देश-बेगलामे ७. सम्राट अक्वर
- & Colonel Franklin Life of Shah Alam it Stanley Lanepoole Medicinal India 10.
- The Mulammadan Dynasties

11 Stanley Lanepoole: The Mughal Em

: Annals of Rajasthan

- Fanshawe Delhi, Past and Present.
- 13 Keene Fall of the Muchal Empire. Turks in India. 15 Prof Jadanath Sarkar History of
- Aurangreb lò Nadir Slah's invasion.
- 17 Studies in Meghal India. 18 Later Markals.
- 19 Mughal Administration. 20
- Anothers of Aurangaeb 21 Prof E. R. Canango - Sher Slah.

### भारतवर्षमा शतिहास

22 Prof. Beni Presad : Jehanor 23 F. F. Catram . General History of the Mochal Empire. -Moghul Empire.

India under Maken. anadan Enla 28 Col Malleson; Aktar, 27. B. Lanemonie Rabas-

Antanezeb

9.8 (४) मगरे के सरक्रक र

१ भराठे और कांग्रेज-श्री वर्सिट-चिन्तामासी फेलकर, मराठी खणका दिल्हीमें २. मराठीका जल्कर्य-श्री राजाडेकत. ब्रावेजी

5. Prof. Jadunath Sarkar; Shivail. 5. M. G. Ranade . The Rise and Fall of the Maratha Empire 7. J. C. Duff: History of the Marathas

ग्राद्वा हिन्दीर्भ १. महाराष्ट्ररहरय-श्री वस्त्रसानारायसा गर्दे। ४. माधोराव सिंधिया-श्री सम्बर्धानन्द

8 J. C. Morison: Madha Rao Sindhia. 9 L W. Shakespear . Local History of Poppa and its Ruttlefields. 10 R. G. Kenne : Madho Rao Suidhia.

(५) सिवसीके सम्बन्धकी ।

२. इतिहास युरु खालसर-औ गोरिन्वर्सिहका तवारीच परियाला~उद्देवें / दिल्दी गीरवप्रस्थमाला )

 तदारील प्रजाब-राय क्रवेबालालकत प पंजाबदेशारी-धी मन्द्रकमार देवसम् थ. यंदा बहादर-ग्रहमानीमे ६. महाराज रखजीतसिंह-श्री बेखांपसाव-

कत ( मनोरंजक प्रस्ते असता । ? W O Osborne Cours and Camp of Rapht Singh 8 H T Pripsep Origin of the Sikha 9 WO M'gregor History of the Sikhs

10, J. M. Honighbergher . Thirty-five years in the East 11 ... Ancedotes from Sikh History 12. Sir Lepel Griffin: Ranjis Singh [Rulers of India Series.] 13. Frederick Cooper: The Crisis of the

14 Rev. J Brown, The Punish and Dolhi in 1837. 15 Syed Muhammad Latif History of

the Punish 25 Gokulchandra The Transfermation 17 Sir Level Griffin Pupish Rajas

### (६) अप्रजेंद्रे सम्बन्धकी ।

१. पनाशाकी लढ़ाई-विशासिक सरकार छन, बहना तथा हिन्दीमें (६दारी-६इटेड-भद्मचन्द्र मध्योपाच्याय. वयस्यान संब्र्य् का गदर-बी चन्द्रशेखर पाउक्त

s Wheeler Early Records 6 British India. India Under British Rule Woodward Expansion of the British Fronce Outline History of

थ. पन १०६० हे बदाका शतिशाम-श्री शिव-

Brund Empire. to Adam Makers of Brooks India Il James Grant Casella History of India

नारायम्ब (इरिहा, दो भाव । 5 94 Stracker Hast.com and Rubilla Was

328

#### भारतवर्षका शतिहास ।

2. Canningham: British India and its 13 Dalhabhas Nowrojee: Poverty and Un-British Rule in India.

14. Digby: Prosperous British India. 15, R. C. Dutt: Ancient and Modern Ladia

16. M. S. Elphinstone: Rise of the British Power in the East.

17. Fitchetts: Tale of the Great Mutiay.

18. Forrest: History of the Indian Mutmy, 2 Vols.

13. Fraser: British India. 2d T. Rice Holmes: History of the Indian Muting. th Hope: Story of the Indian Mating.

22. W. W. Hunter: History of British India 2 Vels.

24. Index: Short History of British India. 24. Kaye and Mulleson: History of the ladian Matiny, 6 Vels.

the Aufred Lyall: Rise and Expansion of the British De coura in India.

i c. ..... British Demizica in India. 27, Sectory, Expansion of England.

28 Murt Lad an Mutany, 2 Vela 19. J. Reatledge English Rale in India at John Murray Hasters of Brish

En r re H. Jaces Mad districtions. ingia

2. B. H. W. S. ...

33, P.N. Boso History of Hindu Civili sation under British Rule

34. W. S. Blunt: India under Lord

W. Syed Ahmad Khan: Causes of the Indian Revolt

38 Meed: Servy Revolt. 37. L. J. Troth: Warren Hastings.

38. H. S. Cunnigham : Earl Canning. 39. D.C. Boulger: Lord W. Bentick.

40. Seton Karr : Cornwallis.

W.W. Hunter: Marquis of Delbousie 41 Viscount Hardinge : Hardinge. 12

13. Alfred Lyali: Hastings

Earl of Mayo. 11 Hunter: 45. Wellcsley.

÷õ G. Anderson: Expansion of British

: British Administration in India.

: A Short History of the 45 Brash Empire

T Macaulay . Chre. 19

50 Warres Bastings Sir W. Wartieri Marquis of Delliou

s c, 2 Vels. W.F. Mitchell Reminiscences of 32

the Great Matter W.H. Woodward Abbart Howery i١ the bridge and the British

Manes 5

#### (७) समझ्य दुसके

र, अनुबन्धीका भारतन्त्रनाम क्षेत्र, का के भाग ६. ब्यार्वेकी(नैनाबर्नाकान्त द्वमका, बरानाब ย เมื่อเทครับสีรากเลสเมาเดิง 447347

४, पारियानका भाषान्तिसम्बन ६ वर्षेत्रको भारत्यादा—का स्वापनाः

553 83 t, and their effectional explorer  भागनस्था श्रीतहासन्थ्यो शासक्रमण 👟 भ रतक देशो राष्ट्र-ची सम्बूद्धानस्य । ५. भारतमे पारपुराध

१० वेदस्यनीअवा अपनुवस्तिन-वा सम-4-2 544 43

११ शामीपयीराभागमधे, सर देसदेशा, নদার ভাষার চিন্দীর।

#### भारतवर्षका इतिश्वास ।-

| 12. J. M. Honighberghar Thirty-five    | 29. Lilly | India and Its Problems |
|----------------------------------------|-----------|------------------------|
| , years in the East.                   | 29. († B, | Malleson: The Decisive |
| 13. M.S. Liphinstone: History of India |           | Battles of India.      |
| 14. Sir John Struckey . India.         | 30        | . f Final French.      |

14. Str John Strachey India. 30 : Final French,
15. V. A. Smith . Oxford History of
India. 31 Str If M. Elliot. History of India.
16. Historiasad Shustin History of 32 Flora Anne Sirel. India through

India

17. Sinclair: History of India

33. C.F. De La Fosse H

17. Sincher: History of India.

13. C F. De La Fosse. History of India.

14. Taylor: Student's Manual of the 34 R. S. Whiteway. The Blue of the

the Ages

Unstory of India

20 Trotter: History of India
21. P. T. Wheeler: Short History of 28. I. Grant. History of India
21. P. T. Wheeler: Short History of 28. I. Grant. History of India

21. F. T. Wheeler: Short History of 36 J. Grant. History of India Lindia 27. Hunter: india Empire 22 E. M Duff: College History of 38. Rowbinson: Indian Historical

India, Studies

1. Chronology of India 30 Malleson, Native States of India
24 Dr. James Borgers, The Chronology

24. Dr. James Burgess. The Chronologr of Nodern India 55. Foster: Heroes of the Indian

Empire of India
26. W W Hunter History of the 42. H A Stephens' Albaquerque

Indian Empire. 43 Col. Wallsson: Duplets
43 Col. Wallsson: Duplets
44 Legge . Travels of Fa-hieu.
45 Thompson, History of India
45 Thompson, History of India

446

# कुब प्रसिद्ध घटना योंकी सूची।

विक्रमंत पूर्व

३०४५ कलियुनका प्रारंभ

५१२ जैनधर्म प्रवत्त क योमहावीरका जन्म

५०० भगवान गीतनसुद्धका जन्म

(पाली प्रत्य के आधार पर तथा

सिंहल द्वोचोंपमतसे पि० पू० ५६५,

किसी किथीके सतसे ५१० मी)

११० गीतमसुद्धी एस्यु, राजगृहर्मे

थीदाँकी पहली तभा

३३० राजगृहर्मे थीदाँकी दूसरी सभा

२३० भारतपर सिकन्दरकी चढ़ाई २६६ वैविटनमें मिरन्दरका देहान्त २४९-२४३ चन्द्रगुप्तके दुर्गरमें मेगा-स्थतीयका निवास

२४६ असोक्का राज्यारीन २६२ असोक्का राज्यानियेकोत्सव ४८३ पटनेमें बोद्धोंकी तीसरी सभा

विकतान्यमें १३५ शास्त्रिवाहन संबद्धा प्रारंभ, बीन द्रोंको चौभी सभा (किसी किसीके

मतसे १९७ ; ४५६ - फाहियानका भारत-प्रवेश

१९३ हर्षवर्द्ध नका राज्यासम्ब १६९ हर्षवर्द्ध नका राज्याभिषेकोत्सव

६९१ शिलादित्यके समय बीदधमंकी सभा

६८ सिम्पत्त भवुल (सुद्दग्नद बान )
 कार्तिमको चगुई

१०३६ गल्बीया जयपालका भाकमण १०५४ मुद्रकर्गानको सृत्यु

१०६५ सहसूद गुज़नवीका ग्रहको स्राक्षमण

१९८१-४२ - सहसूद गुजनबोक्य सोल-इसो भाकसय 1३६० पद्मिनीके लिये अलाउद्दीनका चित्तोडपर आक्रमण

१४५५ | तैसूरकी चड़ाई १४०४ से १५८२ बाहमती राज्य १५४३ | चैतन्यका जन्म

१५८३ पानीपतका पहिला युद

१९०१ - दादुका वन्म १६१३ - पानीपतका दूसरा तुद्

१६३२ ( भ्रावच ग्रस्ता सणमी ) इतद चाटका युद

१६६३ स्वामी रामदा उन्म १६४४ शिवाबीका जन्म

१६९५ मैपूरके राजा कान्तिदेवक। सम्बद्धिक

१७२७ सिंहगद विजय

१८४२ औरंगवेषका दक्षिण भारतपर आक्रमण

१००९ सभाइत सां अवयदा नवाब १०९२ मुशिद बुलीसांको मृत्यु

अर्थ नादिर साहका आक्रमण

1996-161२ अखीवदींखी, बनास्टइ म्बाव

१८०० बगाडपर नृ । पेतावादी चद्द्रंई १८०४ - भद्रमद्शाह अनन्दालोका पहिल

भाक्रमण (सेन्ट्टडे भनुमार ) १८५५ - भइनद्यादका दुमरा भाकम्य

१८१४ । वा वीमरा भाजमय १८१४ प्लामीकी छड़ाई

१८१० - महनद घाइका चौथा आक्रमर १८६८ - पानीपवका वीसरा सुद्र

१४१। यस्तरशासुद

१८६६ बताउँका दुविस १८६१ - राष्ट्रवाले अब्रेडीकी मन्द्रि

1410 रेजूबेटिंग एस्ट राख हुआ

# चित्र-सूची।

| ~ <del>-</del> -8                       |      |                         |
|-----------------------------------------|------|-------------------------|
| १ वेदोंके समयका भारत                    | Ã٥   | ₹0                      |
| २ रामायण श्रीर महाभारतके समयका भारत     | - 55 | 38                      |
| ३ बीद भारत                              | 11   | 80                      |
| ४ श्रमोक साम्राज्य                      | 17   | . 88                    |
| ५ अकवरके समयका भारत                     | 5 33 | 95                      |
| ६ मराठा संधराञ्यका मानचित्र             | 73   | २०८                     |
| ७ संवत् १९१३ का भारत                    | 23   | द•१<br>राष्ट्रमें<br>९६ |
| ८ वर्तमान भारत ( रंगीन )                | परि  | राष्ट्रमें              |
| ९ सम्राद् जहाँद्वीर                     | Ã٥   | 99                      |
| ० सद्याट शाहजहाँ                        | go   | ९७                      |
| 和企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业 | * ** | 1                       |
|                                         |      |                         |

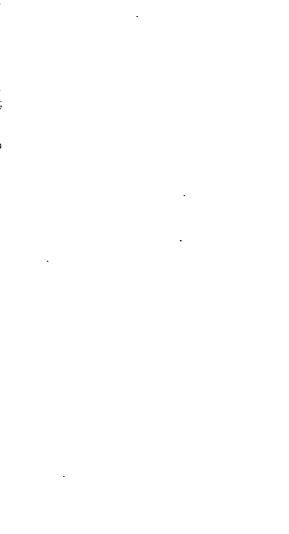